A)

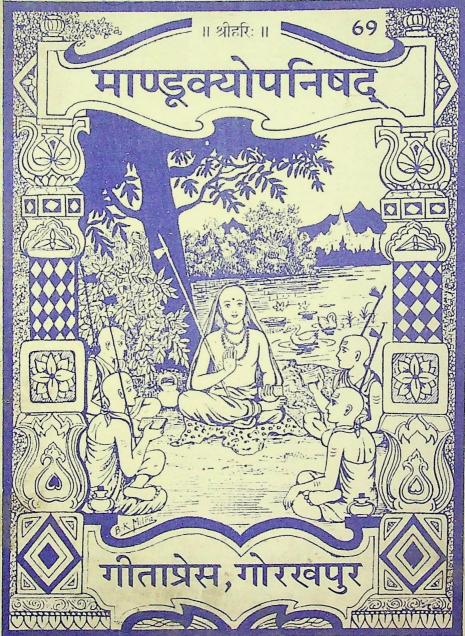



# माण्डूक्योपनिषद् गौडपादीयकारिका, शाङ्करभाष्य

गौडपादीयकारिका, शाङ्करभाष्य तथा हिन्दी अनुवाद सहित



# प्रकाशक—गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० १९९३ से २०५० तक सं० २०५२ सोलहवाँ संस्करण

७५,२५० ५,००० योग <u>८०,२५</u>०



# मामका

ecc83000

माण्ड्रक्योपनिषद् अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें कुल वारह मन्त्र हैं। कलेवरकी दृष्टिसे पहली द्रा उपनिषदोंमें यह सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है। भगवान् गौडपादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी बढ़ा दिया है। कारिका और शांकरभाष्यके सहित यह उपनिषद् अद्वैतसिद्धान्तरसिकोंके लिये परम आदरणीया हो गयी है। गौडपादीय कारिकाओंको अद्वैतसिद्धान्तका प्रथम निवन्ध कहा जा सकता है। इसी ग्रन्थरत्नके आधारपर भगवान् शंकराचार्यने अद्वैतमिद्धान्त स्थापना की थी। यों तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है, किन्तु उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान श्रेय आचार्यप्रवर भगवान् शङ्करको है और उसका मूल ग्रन्थ गौडपादीय कारिका है।

कारिकाकार भगवान् गौडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन-कालके विषयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। वँगलामें 'वेदान्तद्शेनेर इतिहास' के लेखक खामी श्रीप्रक्षानानन्दजी सरखतीने उन्हें गौडदेशीय (बंगाली) वतलाया है। इस विषयमें वहाँ नैष्कर्य-सिद्धिकार भगवान् सुरेश्वराचार्यका यह श्लोक प्रमाणक्रपसे उद्धृत किया गया है—

> एवं गौडैद्रीविडैर्नः पूज्यैरर्थः प्रभाषितः। अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिदृगीश्वरः॥\*

> > (8188)

<sup>#</sup> इस प्रकार जो साक्षात् भगवान् ही अज्ञानोपाधिक होकर अहंकारादि-का साक्षी (जीव) हुआ है उस परमार्थ तत्त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय और द्रविडदेशीय आचार्योंने वर्णन किया है। [यहाँ गौडदेशीय आचार्य श्रीगौडपाद।चार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचार्यजीको ]।

श्रीगौडपादाचार्य भी संन्यासी ही थे। उनके शिष्य श्री-गोविन्दपादाचार्य थे और गोविन्दपादाचार्यके शिष्य भगवान् शङ्कराचार्य थे। शाङ्करसम्प्रदायमें जो आचार्यवन्दनातमक मंगला-चरण प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर श्रीपद्मपादाचार्य आदि भगवान् शङ्करके शिष्योपर्यन्त इस सम्प्रदायके आचार्योंकी शिष्य-परम्परा इस प्रकार बतलायी है—

नारायणं पद्मभवं विसष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलकं च शिष्यम् । तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥\*

इससे विदित होता है कि श्रीगौडपादाचार्य भगवान् शुकदेव-

भगवान् गौडपादाचार्यके प्रन्थों में उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध हैं। उनका एक प्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणी-विलास प्रेस श्रीरंगम्से प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका महान् योगी होना सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुआ एक सांख्यकारिकाओं का भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु वह उनका रचा है या नहीं—इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद है। अस्तु, हमें तो इस समय उनकी कारिकाओं पर ही कुछ विचार करना है।

कारिकाओंकी रचना वड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्शानी है। उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वैतसिद्धान्तकी आधारशिला हैं। जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि 'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यच्छास्रविस्तरेः' उसी प्रकार अद्वैत- बोधके लिये यह दढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस प्रन्थरत्नका सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो सकता है। इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और स्वमत-

<sup>\*</sup>शाङ्करसम्प्रदायमें शास्त्राध्ययनसे पूर्व आचार्य और शिष्यगण इस मंगलाचरणका उचारण किया करते हैं।

संस्थापन-सभीका शास्त्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह एक ही ग्रन्थ मुमुक्षुओंको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है।

इस प्रन्थमें चार प्रकरण हैं। उनमें कमशः २९, ३८, ४८ और १०० इस प्रकार कुल २१५ कारिकाएँ हैं। पहला आगमप्रकरण है। इसमें सम्पूर्ण माण्ड्रक्योपनिषद् और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका खण्डन किया गया है। कोई भगवान्की इच्छामात्रको सृष्टिमें हेतु मानते हैं, कोई कालसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये सृष्टि स्वीकार करते हैं और कोई कीडाके लिये जगत्की उत्पत्ति मानते हैं। इन सव पक्षोंको अस्वीकार करते हुए भगवान् कारिका-कार कहते हैं—'देवस्येप स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा' (१।९) अर्थात् पूर्णकाम भगवान्को सृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है विना हुआ ही भास रहा है। परमार्थदिर्शियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता।

माण्ड्रक्योपनिषद्में ओंकारकी तीन मात्रा अ उ म के द्वारा स्थल, सुक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तैजस और प्राज्ञ-का वर्णन करते हुए उनका समिए-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्तिकी अवस्थाएँ कमशः जाप्रत्, स्वम और सुपृप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल सूक्ष्म और आनन्द हैं। जाग्रत् अवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रमें रहता है, खप्नावस्थामें कण्ठमें और सुपुप्तिके समय हदयमें रहता है। इसीका नाम प्रपञ्च है। परमार्थतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें अनगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ऑकारके चतुर्थ-पाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम विना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चभ्रमका भी कोई अधिष्ठान होना चाहिये। वह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञानखरूप, सर्वातमा और सर्वसाक्षी है। वह प्रकाशखरूप है; उसमें अन्ययात्रहणरूप स्वप्न और तत्त्वात्रहणरूप सुपृप्तिका सर्वथा अभाव है। जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है उसो समय उसे इस अजन्मा तथा खप्र और निद्रासे रहित अद्वैत-

तत्त्वका बोध होता है। इसी वातको आचार्यप्रवर गौडपाद इस प्रकार कहते हैं-

> अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। अजमनिद्रमखप्रमद्वैतं बुध्यते तदा ॥

> > (१1१६)

इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्म-की एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य-प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है। वहाँ सबसे पहले स्वप्तदश्यका मिध्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि स्त्रकी उपलब्ध देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव है। स्वप्नावस्थामें जीव देहसे वाहर जाकर खाप्न पदार्थोंको देखता हो - यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन दूरके पदार्थ दिखायी देने लगते हैं और उस अवस्थामें जिन व्यक्तियों-से वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें देखा था। इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोंसे स्वप्नका मिथ्यात्व सिद्धकर उससे दृदयत्वमें समानता होनेके कारण जाग्रत्कालीन दृइयका भी मिथ्यात्व प्रतिपाद्न किया है। वहाँ यह वतलाया गया है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें चित्तमें कल्पना किये हुए पदार्थ असत्य और वाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी मानसिक और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। इस प्रकार जाग्रत् और खप्त दोनों ही अवस्थाओंका मिध्यात्व सिद्ध होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और वाह्य दृश्यों-को देखता कौन है ? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं—

> कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देव: खमायया । स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः॥

> > (२1१२)

इस प्रकार भगवान् गौडपादाचार्यके मतमें प्रपञ्चकी प्रतीति मायाके ही कारण है। मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अब्यक्त वासनारूपसे स्थित भेदसमूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत् है न असत् है और न सदसत् है; न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न है; यह न सावयव है न निरवयव है और न उभयरूप है। वस्तुतः खरूप-विस्मृति ही माया है; अतः खरूपज्ञानसे ही उसकी निवृत्ति होती है। जिस प्रकार मन्द अन्धकारमें रज्जुतत्त्वका निश्चय न होनेपर उसमें सर्प, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती है उसी प्रकार मायामोहित जीवको ही भेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही है; मायाका पर्दा हटते ही एकमात्र अखण्ड अद्वैत वस्तु ही अविशिष्ट रह जाती है।

इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद, भ्तात्मवाद, गुणात्मवाद, तत्त्वात्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया है। वहाँ वे कहते हैं कि लोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा दे देते हैं वह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है, अर्थात् इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो जैसे स्वम्न, माया और गन्धर्वनगर होते हैं वैसा ही विज्ञजन इन प्रपञ्चको देखते हैं। तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचार्यने इस कारिकासे दिया है—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ (२।३२)

तात्पर्य यह है कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति,प्रलय, वद्ध, साधक, मुमुश्च और मुक्त किसी भी प्रकारका व्यवहार नहीं है। यह तत्त्व अत्यन्त दुर्द्श है, क्योंकि निरन्तर व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत वस्तुतक पहुँचनी वहुत ही कठिन है। जिन वेदके पारगामी मुनि-

जनोंके राग, भय और कोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं उन्होंको इस प्रपञ्चातीत अद्धय पदका बोध होता है। इसका बोध हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निर्द्वन्द्व और निर्भय हो जाता है तथा स्तुति; नमस्कार और खधाकारादि व्यवहार कोटिसे ऊँचा उठकर वह देह और आत्मामें ही विश्राम करनेवाला एवं यहच्छालाभ-सन्तुष्ट हो जाता है। फिर वाहर-भीतर इसी तत्त्वको ओतप्रोत देख वह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमें रमण करता हुआ कभी तत्त्वच्युत नहीं होता।

इस प्रकार वैतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वैताभावका प्रति-पादन कर फिर आगमप्रकरणमें शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वैततत्त्व-को युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वैतप्रकरणका आरम्भ किया गया है। वहाँ आरम्भमें ही यह वतलाया गया है कि 'मेरा उपास्य अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकारका उपासनाश्रित धर्म जातब्रह्म (कार्यब्रह्म ) में है; किन्त उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत् अजन्मा ब्रह्म ही है। अतः कार्यब्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक कृपण ही है। केनोपनिषद्में भी कई पर्यायोंमें मन वाणी और प्राणादिके साक्षीको ही ब्रह्म बतलाकर 'नेदं यदिदमुपासते' इस वाक्यसे उपास्यका अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार कार्पण्यका निर्देश कर 'अजातिसमतां गतम्' अर्थात् समभावमें स्थित अजाति—अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है—ऐसा कहा है। इसके पश्चात् घटाकाशादिके दृष्टान्तसे औपाधिक भेदका उल्लेख करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्त्वकी अनुत्पत्ति और असंगताका प्रतिपादन किया है। वहाँ यह बतलाया है कि जिस प्रकार एक घटाकाराके धूम और धूछि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त घटाकाश उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख-दुःखसे समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होते; और वस्तुतः तो धूलि आदिसे आकाशका संसर्ग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा-का भी सुख-दुःखादिसे कभी सम्पर्क नहीं होता। जीवके मरण, उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसे भी आत्मामें कोई विलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात खप्रके समान आत्माकी

मायासे ही कल्पित हैं। अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और निर्लेप है, इसीसे 'एकमेवाद्वितीयम्' 'इदं सर्वे यद्यमात्मा' तथा 'द्वितीयाद्वे भयं भवति' 'उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति' आदि श्रुतियोंसे अभेद दृष्टिकी प्रशंसा और भेददृष्टिकी निन्दा की गयी है। छान्दोग्योपनिषद्में मृत्तिका-घट, अग्नि-विस्फुर्लिंग और लोह-नखनिकुन्तनादि दृणान्तोंसे जो सृष्टिका वर्णन किया गया है वह जिज्ञासुकी वुद्धिमें प्रपञ्चका ब्रह्मके साथ अभेद विटानेके लिये है: वस्तुतः प्रपञ्चभेद सिद्ध करनेके लिये नहीं है। अतः सिद्धान्त यही है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदृष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्घ भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण वह नित्य नहीं हो सकता। इसके सिवा यदि विचार किया जांय तो न तो सद्वस्तुका जन्म हो सकता है और न असत्का ही, क्यों-कि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशश्रुङ्गके समान असत् है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह सारा द्वेत मनोदृश्यमात्र है मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वेतकी तनिक भी उपलब्धि नहीं होती।

इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता है। उसका यह अप्रह निरोधजनित नहीं होता विलक्ष प्राह्म वस्तुका अभाव होनेके कारण होता है। इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या वृत्ति-द्याप्ति भी कहते हैं। उस अवस्थाका कारिकाकारने तैंतीससे लेकर अड़तीसवीं कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यही बोध-स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रयत्न होता है और इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है। कारिकाकारने इसे 'अस्पर्शयोग' कहा है। इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अल्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हें आत्मनांश दिखायी देता है। यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति दुःखक्षय, बोध और अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अधीन हैं। बह मनोनिग्रह भी बहें धीर-वीरका काम है उसके छिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत अध्यवसाय और परम धैर्यकी आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकारके विघ्न आते हैं। भगवान् कारिकाकारने वयाछीससे छेकर पैताछीसवीं कारिकातक उन विघ्नोंकी निवृत्तिके उपाय वतछाये हैं। उनके अनुसार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो वोधका उदय होता है। उस स्थितिका वर्णन आचार्यने इछोक ४६ और ४७ में किया है। इस प्रकार अहैततत्त्व और उसकी उपछिधके साधनोंका विवेचन कर उन्होंने निम्निछिखित इछोकसे इस प्रकरणका उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है—

न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । एतत्ततुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥

(3186)

इसके पश्चात् अलातशान्ति नामक चौथे प्रकरणमें आचार्यने अन्य मतावलम्बियोंके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हींकी युक्तियोंसे उनका खण्डन किया है। 'अलात' राब्दका अर्थ उल्का या मसाल है। मसालको घुमानेपर अग्निकी तरह-तरहकी आकृतियाँ दिखायी देती हैं और उसका घुमाना वन्द करते ही उनका दिखायी देना बन्द हो जाता है। यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे मसालसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं अन्यत्रसे ही उनका आना-जाना होता है। उनकी प्रतीति केवल मसालके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार यह दृश्य प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है और मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता है। किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित हैं; परमार्थदृष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है और न छय। इस भ्रान्तिका आधार परब्रह्म है, क्योंकि कोई भी भ्रान्ति निराधार नहीं हो सकती । अतः रज्जुमें सर्प अथवा शुक्तिमें रजतके समान परब्रह्म-में हो इस प्रपञ्चभ्रमकी प्रतीति हो रही है। यही इस प्रकरणका संक्षिप्त तात्पर्य है। इस प्रकरणमें आचार्यने सद्वाद, असद्वाद, बीजा-इरसन्तितवाद, विज्ञानवाद एवं शून्यवाद आदि सभी विपक्षी मतों-

का खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है। वे एक ही कारिका-में सारे पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं—

> स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते। सदसत्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते।

> > (8127)

अर्थात् कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वही घट कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत् असत् अथवा सदसत्-रूपसे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति होगी ? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी सम्भव नहीं है। अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सव प्रकारके कार्य-कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिये कहते हैं—

नास्त्यसद्भेतुकमसत्सदसद्भेतुकं तथा। सच सद्भेतुकं नास्ति सत्रेतुकमसत्कृतः॥

(8180)

अर्थात् न तो आकाशकुसुमादि असत् कारणवाला कोई आकाशकुसुमादिरूप असत् पदार्थ हो सकता है और न ऐसे असत्कारणसे कोई सद्वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा—ऐसी तो सम्भावना ही कहाँ है?

इस प्रकार अनेकों युक्तियोंसे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वैतका अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशून्य परमार्थतत्त्वकों जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्प-से मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं—

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्दयम् ॥ (४।८०) अजमनिद्रमस्वप्तं प्रभातं भवति स्वयम् । सकृद्धिभातो ह्येवैष धर्मी धातुस्वभावतः ॥ (४।८१)

इस प्रकार उस निरालम्य स्थितिका वर्णन कर भगवान् गौड-पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह सर्वविशेषशून्य परमार्थतत्त्व अनायासही आच्छादित हो जाता है और फिर वह पर्दा बड़ी कठिनतासे हटता है। इसीसे यह भगवान् अत्यन्त दुर्दर्श है। इसे आच्छादित करनेवाली कीन-कीनसी कोटियाँ हैं—उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं—

> अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । चल्रस्थरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः ॥

(8163) अर्थात् कोई कहते हैं भगवान् 'है', कोई कहते हैं 'नहीं है' किन्हींका मत है 'है और नहीं भी है' और कोई कहते हैं 'नहीं है, नहीं हैं'। इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य पदार्थोंसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव (सद्सद्वाद) उभयरूप है और नास्ति-नास्तिभाव अभावरूप है। भगवान् इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस सर्वभावातीत भगवान्को जो जानता है वही सर्वन्न है—सर्वेन्न इसिंखेंग, कि वह सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही। जिसे ऐसा ज्ञान है उस अद्वयब्राह्मपद्में स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसका शम-दम आदि सारिवक व्यवहार भी लोकसंग्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है। वस्तुतः उनकी गहनगतिका अवगाहन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। उन्हीं की अलौकिक स्थितिको लक्ष्यमें रखकर भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है-

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥

(२१६९)

जो संसार संसारी पुरुषोंकी दृष्टिमें ध्रुवसत्य है उसका वे अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिद्घनसत्तामें उनकी अविचल स्थित रहती है उसतक वहिर्दृशीं अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती। इसीसे उनकी दृष्टिमें दिन-रातका अन्तर वतलाया गया है।

इस प्रकार समस्तवादियोंकी कुदृष्टियोंका खण्डन कर आचार्य-ने एक अद्यय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसी-की वन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है। वहाँ वे कहते हैं-

> दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् । बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथात्रलम् ॥

> > (81200)

इन कारिकाओं के द्वारा भगवान् गौडपादाचार्यने अजातवादकी स्थापना की है। इस सिद्धान्तको ग्रहण करने के लिये बहुत ऊँचे अधिकारकी आवश्यकता है। जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृद्यंगम कर सकते हैं। जिनके चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे— इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेकी भी सम्भावना है। यह तत्त्व अत्यन्त दुवींघ है—ऐसा तो खयं आचार्यचरणने ही कह दिया है—'दुर्दर्शमितगम्भीरम्'। किन्तु जिस महाभाग महापुरुषकी हिए इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। वह स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है और दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है। वह महामुनि सबका वन्दनीय है, सबका गुरु है और सभीका परम सुहृद् है। भगवान् हमें ऐसे महापुरुषोंके चरणकमलोंका आश्रय दैकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करें।

|      | श्रीहरिः                 |  |
|------|--------------------------|--|
|      | विषय-सूची                |  |
| विषय | <b>→</b> •@* <b>=</b> •- |  |

|     | विषय                                |                                       |              | पृष्ठ |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 2.  | शान्तिपाठ                           |                                       | # 10 · · ·   | 8     |
|     | आगमप्रकर                            | UT TO THE REAL PROPERTY.              |              |       |
| ₹.  | भाष्यकारका मङ्गलाचरण                |                                       |              | - P   |
| ₹.  | सम्बन्धभाष्य                        |                                       |              | 3     |
| ٧.  | ॐ ही सब कुछ है                      | • • •                                 |              | 8     |
| 4.  | ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता     | •••                                   |              | *     |
| ξ.  | आत्माका प्रथम पाद—वैश्वानर          |                                       | THE HISTORY  | 20    |
| ७.  | आत्माका द्वितीय पाद—तैजस            |                                       | and the      |       |
| ۷.  | आत्माका तृतीय पाद—तजस               |                                       | CD VEST      | 83    |
| 9.  | प्राज्ञका सर्वकारणत्व               |                                       |              | १५    |
| 20. | एक ही आत्माके तीन भेद               |                                       |              | 80    |
| 22. | विश्वादिके विभिन्न स्थान            | Tries play a                          | No. 63       | 28    |
| १२. | विश्वादिका त्रिविध भोग              | THE PERSON                            | S Pr my      | २०    |
| १३. | त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका   |                                       | d from       | २६    |
| 28. | प्राण ही सबकी सृष्टि करता है        | <b>ч</b> ө                            | A STANIS     | २६    |
| 24. | सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्प |                                       |              | २७    |
| १६. | चतुर्थ पादका विवरण                  |                                       | The American | २९    |
| 20. |                                     | •••                                   | •••          | ३२    |
| 26. | तुरीयका स्वरूप                      |                                       | •••          | ३५    |
| 29. | तुरीयका प्रभाव                      |                                       |              | ४२    |
| ₹0. | विश्व और तैजससे तुरीयका भेद         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              | ४३    |
| ₹°. | प्राज्ञ तुरीयका भेद                 |                                       | NA INCH      | 88    |
|     | तुरीयका स्वम-निद्राश्चन्यत्व        | £                                     | CONTRACTOR S | ४६    |
| २२. | बोध कब होता है !                    |                                       | •••          | 86    |
| २३. | प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव               | •••                                   | •••          | 40    |
| 28. | गुरु-शिष्यादि विकल्प ब्यावहारिक है  | •••                                   | •••          | 48    |
| 24. | आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंक       | ार और उसव                             | नी मात्राओंक | ī     |
|     | तादात्म्य                           | •••                                   | •••          | 40    |

### [ 5 ]

| विषय  |                                                                 |     | पृष्ठ      |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| २६.   | अकार और विश्वका तादात्म्य                                       | ••  | 43         |
| २७.   | उकार और तैजसका तादात्म्य                                        | ••  | 48         |
| ₹८.   | मकार और प्राज्ञका तादात्म्य                                     | ••  | 48         |
| 29.   | मात्राओंकी विश्वादिरूपता                                        | ••  | 40         |
| ₹0.   | ओंकारोपासकका प्रभाव                                             | ••  | 49         |
| ₹१.   | ओंकारकी व्यस्तोपासनाके फल                                       |     | 49         |
| ३२.   | अमात्र और आत्माका तादातम्य                                      | ••  | <b>ξ</b> 0 |
| ₹₹.   | समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना                                     | ••  | ६२         |
| ₹४.   | ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है                                         | ••  | ६५         |
|       | वैतथ्यप्रकरण                                                    |     |            |
| ३५.   | स्यप्रदृष्ट पदार्थोंका मिथ्यात्व                                |     | ६७         |
| ₹€.   | जाग्रदृदृश्य पदार्थों के मिथ्यात्यमें हेतु                      |     | 90         |
| ₹७.   | स्वप्रमें मनःकल्पित और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदा    | र्थ |            |
| 1 579 | मिथ्या हैं                                                      |     | ७६         |
| ₹८.   | जाप्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं                  | ••  | 90         |
| ₹९.   | इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ?                   | ••  | 96         |
| 80.   | इनकी कल्पना करनेवाला और इनका साक्षी आत्मा ही                    | Ê   | ७९         |
| ४१.   | पदार्थकल्पनाकी विधि                                             | ••  | ७९         |
| ४२.   | आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं               | ••  | 60         |
| ४३.   | आन्तरिक और बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित है            |     | ८२         |
| 88.   | पदार्थकरपनाकी मूल जीवकरपना है                                   | ••  | ८३         |
| ४५.   | जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है                                      | ••  | 68         |
| ४६.   | ्अज्ञाननिवृत्ति ही आत्मज्ञान है                                 | ••  | 64         |
| 80.   | विकल्पकी मूल माया है                                            | ••  | ८६         |
| 86.   | मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद                                 | ••  | 20         |
| 89.   | आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है :        | ••  | 98         |
| 40.   | द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है                                | ••  | 99         |
| 48.   | परमार्थ क्या है ?                                               | ••  | . 88       |
| 47.   | अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है                                         | ••  | 900        |
| ५३.   | वास्त्र वास्त हाट्य मानास्त्र मानास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र | ••  | १०१        |
| 48.   | इस रहस्यके साक्षी कौन थे !                                      | ••  | १०३        |

### [ ३ ]

| विषय        |                                                | वृष्ठ |
|-------------|------------------------------------------------|-------|
| ५५.         | तत्त्वदर्शनका आदेश                             | १०४   |
| ५६.         | तत्त्वदर्शीका आचरण                             | 808   |
| 40.         | अविचल तत्त्वनिष्ठाका विधान                     | १०६   |
|             | अद्वैतप्रकरण                                   |       |
| 46.         | मेददर्शी कृपण है                               | 200   |
| 49.         | अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा                    | ११०   |
| ξo.         | जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त             | ११२   |
| दश.         | जीयके विलीन होनेमें दृष्टान्त                  | ११३   |
| ६२.         | आत्माकी असंगतामें दृष्टान्त                    | ११४   |
| ६३.         | व्यावहारिक जीवभेद                              | १२०   |
| ६४.         | जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है              | १२१   |
| ६५.         | आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है       | १२२   |
| ६६.         | आत्मैकत्य ही समीचीन है                         | १२७   |
| ६७.         | श्रुत्युक्त जीव-ब्रह्मभेद गौण है               | १२८   |
| ६८.         | दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था      | १३१   |
| ६९.         | त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि        | १३४   |
| 100.        | अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है          | १३६   |
| ७१.         | अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु · · ·   | १३८   |
| ७२.         | आत्मामें भेद मायाहीके कारण है                  | १३९   |
| ७३.         | जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है ••• •••            | १४१   |
| 68.         | उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता ***           | १४२   |
| ७५.         | सृष्टिश्रुतिकी संगति                           | १४३   |
| ७६.         | श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है  | १४७   |
| 66.         | अनात्मप्रतिषेघसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है | १५०   |
| 66.         | • सद्वस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है ••• •••    | १५१   |
| 09.         | असद्रस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है · · ·    | १५३   |
| co.         | स्वप्न और जागृति मनके ही विलास हैं             | १५४   |
| ८१.         | तस्ववोधसे अमनीभाव                              | १५६   |
| ८२.         | आत्मज्ञान किसे होता है !                       | १५७   |
| <b>と</b> ₹。 | शान्तवृत्तिका स्वरूप                           | १५८   |
| CK.         | सुपुति और समाधिका भेद                          | १६०   |
| c4.         | ब्रह्मका स्वरूप                                | १६१   |

# [8]

| विषय |                                          |                |      | 6B  |
|------|------------------------------------------|----------------|------|-----|
| ८६.  | अस्पर्शयोगकी दुर्गमता                    | af Affa shar   | 118  | १६७ |
| 20.  | अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिप्रहके अध     | शिन है         | •••  | १६८ |
| 66.  | मनोनिग्रह धैर्भपूर्वक ही हो सकता है      | erisie brie    | •••• | १६९ |
| 69.  | मनोनिग्रहके विघ                          | Water Board    | •••  | १६९ |
| 90.  | मन कब ब्रह्मरूप होता है ?                | 31178 B 60     | •••  | १७३ |
| 98.  | परमार्थ सत्य क्या है ?                   | leader gate    |      | १७५ |
|      | अलातशान्तिप्रकर्ण                        | P TOP WILLIAM  |      |     |
| 97.  | नारायण-नमस्कार                           | 1 - 1 10 1 TE  |      | २७८ |
| 93.  | अद्वेतदर्शनकी वन्दना                     | ELL'S SPIRI    |      | 260 |
| 98.  | द्वैतवादियोंका पारस्परिक विरोध           | Service laters |      | १८१ |
| 94.  | द्वैतयादियोद्धारा प्रदर्शित अजातिका अनुम | ोदन            | •••  | १८३ |
| ९६.  | स्वभावविषयंय असम्भव है                   |                | •••  | १८४ |
| 90.  | जीवका जरामरण माननेमें दोष                | •••            | •••  | १८६ |
| 96.  | सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति              |                | •••  | १८७ |
| 99.  | हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष      |                | •••  | १९१ |
| 200. | अजातवाद-निरूपण                           | •••            | •••  | 298 |
| १०१. | सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति                 | •••            | •••  | 298 |
| १०२. | हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिव      | ना सूचक है     | •••  | २०१ |
| १०३. | बाह्यार्थवाद-निरूपण                      | •••            | •••  | २०२ |
| १०४. | विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादनिषेष      | •••            | •••  | २०४ |
| १०५. | विज्ञानवादका खण्डन                       |                | •••  | २०८ |
| १०६. | उपक्रमका उपसंहार                         | •••            | •••  | २१० |
| 200. | प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु               |                | •••  | २१२ |
| १०८. | स्वप्नका मिथ्यात्वनिरूपण                 | •••            | •••  | २१३ |
| १०९. | स्वप्न और जाप्रत्का कार्य-कारणत्व व्याव  | ाहारिक है      | •••  | २१५ |
| ११०. | जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये हैं ?     |                | •••  | २२० |
| 222. | सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति          | •••            | •••  | २२१ |
| ११२. | उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता              | •••            | •••  | २२२ |
| ११३. | परमार्थ वस्तु क्या है ?                  |                | •••  | २२३ |
| ११४. | विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका दृष्टान्त    |                | •••  | २२५ |
| ११५. | आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव      | है ?           | •••  | २३० |
| ११६. | हेत-फलभावके अभिनिवेशका फल                |                | •••  | २३१ |

### [ 4 ]

| विषय |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a di |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ११७. | हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष                  | Charles to the control of the contro | २३३  |
| 286. |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३४  |
| 229. | आत्माकी अनिर्वचनीयता                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३६  |
| १२0. | दैताभावमें स्वप्नका दृष्टान्त              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३७  |
| १२१. | अजाति ही उत्तम सत्य है                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288  |
| १२२. | चित्तकी असंगता                             | The branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४२  |
| १२३. | व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४३  |
| १२४. | आत्मा अज है-यह कल्पना भी व्यावहारिक है     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 588  |
| १२५. | द्वैताभावसे जन्माभाव                       | The Parties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४५  |
| १२६. | विद्वान्की अभयपदप्राप्ति                   | ARCHER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280  |
| १२७. | मनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार  | EU SIPRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४९  |
| १२८. | आत्माकी दुर्दर्शताका हेतु                  | ALE ITEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५०  |
| १२९. | परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश         | PPRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५१  |
| १३०. | ज्ञानीका नैष्कर्म्य                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५३  |
| १३१. | त्रिविध ज्ञेय                              | PPARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २५५  |
| १३२. | त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है | ar Sur J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 246  |
| १३३. | जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न हैं        | Alapie F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६०  |
| १३४. | आत्मतत्त्वनिरूपण · · ·                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६१  |
| १३५. | आत्मज्ञ ही अकृपण है                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६३  |
| १३६. | आत्मज्ञका महाज्ञानित्व                     | ZI PIED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६४  |
| १३७. | जातवादमें दोषप्रदर्शन                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६६  |
| १३८. | आत्माका स्वाभाविक स्वरूप · · ·             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६७  |
| ?₹९. | अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६८  |
| 280. | परमार्थपद-यन्दना                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७०  |
| १४१. | भाष्यकारकर्तृक वन्दना                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७०  |
| १४२. | शान्तिपाठ                                  | NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७३  |



THE THE SHARE STREET . 375

श्रीहरिः

# मन्त्राणां वर्णानुऋमणिका

| मन्त्रप्रतीकानि             |     | मन्त्राङ्कः | <b>9</b> ष्ठम् |  |
|-----------------------------|-----|-------------|----------------|--|
| अमात्रश्चतुर्थोऽंच्यवहार्यः | •   | ??          | ६०             |  |
| एष सर्वेश्वरः               |     | ξ           | 28             |  |
| ओमित्येतदक्षरमिद र सर्वम्   | ••• | 2           | ६              |  |
| जागरितस्थानो वहिःप्रज्ञः    |     | ą           | १०             |  |
| जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः |     | 9           | ५३             |  |
| नान्तःप्रज्ञम्              |     | 9           | ३५             |  |
| यत्र सुतः                   | ••• | ų           | १५             |  |
| सर्व * ह्येतद्              | ••• | २           | 6              |  |
| सुपुतस्थानः                 | *** | ११          | ५६             |  |
| सोऽयमात्मा                  | ••• | 6           | ५२             |  |
| स्यप्रस्थानस्तैजसः          |     | 80          | 48             |  |
| स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञः    |     | 8           | १३             |  |



तत्सद्रहाणे नमः

# माण्डूक्योपनिषद्

गौडपादीयकारिका, मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

**→⇒※c**--

जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा। ओङ्कारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्॥

**一分张C** 

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तन्भिर्व्ययोम देवहितं यदायुः ॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममें समर्थ होकर नेत्रोंसे ग्रुम दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीरोंसे स्तुति करनेवाळे हमळोग देवताओंके ळिये हितकर आयुका मोग करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

खिस्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खिस्त नः पूषा विश्ववेदाः । खिस्त नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खिस्त नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान् [अथवा परम धनवान्] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों (आपत्तियों) के छिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो।

### अग्गम-प्रकरण

#### most to the

### भाष्यकारका मङ्गलाचरण

प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरिनकरव्यापिभिव्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगानस्थिविष्ठान्युनरिप धिवणोद्धासितान्कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्विपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो मायासंख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥१॥

जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरिष्ठियोंके विस्तारसे सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त कर [जाप्रत्-अवस्थामें] स्थूल विषयोंका भोग करनेके अनन्तर फिर [स्वप्रावस्थामें] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूर्ण भोगोंका पानकर मायासे हम सब जीवोंको भोग कराता हुआ [स्वयं] आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' (चौथी) संख्यावाला है, उसे हम नमस्कार करते हैं ॥ १॥

यो विश्वातमा विधिजविषयान् प्राइय भोगान्स्थविष्ठान् पश्चाचान्यान्स्वमितिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् । सर्वानेतान्पुनरिप शनैः स्वात्मिन स्थापियत्वा हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः ॥२॥

जो सर्वात्मा [जाप्रत्-अवस्थामें] शुमाशुम कर्मजनित स्थूळ भोगोंको भोगकर फिर [खप्रकालमें] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयोंको [ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश-से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण विरोषोंको छोड़कर निर्गुणरूपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्मा हमारी रक्षा करे ॥ २ ॥

#### सम्बन्धभाष्य

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् ।

तस्योपच्याख्यानं

अनुवन्धविमर्शः वेदान्तार्थसारसंग्रहभूतमिदं प्रकरणचतुष्ट्यमोमित्येतदक्षरमित्याद्यारभ्यते । अत एव न पृथक्सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि ।

यान्येव त वेदान्ते सम्बन्धाभि-

धेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवित-

महिन्ति । तथापि प्रकरणव्या-

चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि।

तत्र प्रयोजनवत्साधनाभिच्यञ्जकत्वेनाभिधेयसम्बद्धं शास्त्रं
पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धाभिधेयप्रयोजनबद्भवति । कि पुनस्तत्प्रयोजनिक्द्यच्यते, रोगार्वस्येव रोगनिक्द्यौ खस्यता ।
तथा दुःखात्मकस्यात्मनो द्वैत-

'ॐ' यह अक्षर ही यह सब कुछ है। उसका व्याख्यानरूप तथा वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार प्रकरणोंवाला ग्रन्थ 'ओमित्येतदक्षर-मिदम्' आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ किया जाता है। इसीलिये इसके सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनका प्रथक वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है । वेदान्तशास्त्रमें जो-जो सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस प्रन्थमें भी हो सकते हैं। तो भी वियाख्याकार ऐसा मानते हैं कि ] जिन्हें किसी प्रकरण-प्रन्थकी व्याख्या करनेकी इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन कर ही देना चाहिये।

तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूछ साधन अभिव्यक्त करनेके कारण अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध रखनेवाला शास्त्र परम्परासे विशिष्ट सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस शास्त्रका ] वह क्या प्रयोजन है ? सो बतलाया जाता है—जिस प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति होनेपर खस्थता होती है उसी प्रकार दुःखाभिमानी आत्माको द्वैत- प्रपञ्चोपशमे स्वस्थता । अद्वैत-भावः प्रयोजनम् ।

द्वैतप्रपश्चस्याविद्याकृतत्वाद्वि-द्यया तदुपश्चमः स्यादिति ब्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यारम्भः क्रियते। "यत्र हिद्वैतिमिव भवति" ( बृ० उ० २ । ४ । १४ ) "यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्प-श्येदन्योऽन्यद्विजानीयात्" ( बृ० उ० ४ । ३ । ३१ ) "यत्र वास्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्ये-त्केन कं विजानीयात्" ( बृ० उ० २ । ४ । १४) इत्यादिश्रुतिभ्यो-ऽस्यार्थस्य सिद्धिः।

तत्र ताबदोङ्कारनिर्णयाय प्रथमं

प्रकरणमागमप्रधानम्
चतुष्टय- आत्मतत्त्वप्रतिपत्त्युप्रतिपाद्यार्थपायभूतम् । यस्य
द्वैतप्रपञ्चस्योपश्मे-

्द्रेतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पा-दिनिकल्पोपशमे रज्जुतन्त्व- प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर खस्थता मिलती है। अतः अद्वैतभाव ही इसका प्रयोजन है।

द्देतप्रपञ्च अविद्याजनित है इसलिये उसकी निवृत्ति विद्यासे ही हो
सकती है। अतः ब्रह्मविद्याको
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका
आरम्भ किया जाता है। "जहाँ
देतके समान होता है" "जहाँ
भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा
दूसरेको देख सकता है अथवा दूसरा
दूसरेको जानता है" "जहाँ इसके
लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया
है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे?
और किसके द्वारा किसे जाने ?"
इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी सिद्धि
होती है।

उन (चारों प्रकरणों) में पहला प्रकरण तो ओंकारके खरूपका निर्णय करनेके लिये हैं। वह आगम-(श्रुति) प्रधान और आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपायभूत है। रज्जुमें सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर जिस प्रकार रज्जुके खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वैत-प्रपन्नकी निवृत्ति होनेपर अद्वैत प्रतिपत्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम् । तथाद्वैतस्थापि वैतथ्यप्रसङ्गप्राप्तो युक्तितस्तथा-त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम् । अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष-भृतानि यानि वादान्तराण्यवैदि-कानि तेपामन्योन्यविरोधि-त्वादतथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् ।

कथं पुनरोङ्कारनिर्णय आत्म-ओकारस्य तत्त्वप्रतिपत्त्युपा-आत्मप्रतिपत्ति- यत्वं प्रतिपद्यत साधनत्वम् इत्युच्यते—

"ओमित्येतत्" (क० उ० १ । २ । १५) "एतदालम्बनम्" (क० उ० १ । २ । १७ ) "एतद्वे सत्य-काम" (प्र० उ० ५ । २ ) "ओमित्यात्मानं युझीत" (मैत्र्यु० ६ । ३ ) "ओमिति ब्रह्म" (ते० उ० १ । ८ । १ ) "ओङ्कार एवेदं स्वम्" ( छा० उ० २ । २३ । ३ ) इत्यादिश्वतिभ्यः ।

रज्जादिरिव सर्पादि-

तत्त्वका बोध होता है उसी हैतका
युक्तिपूर्वक मिध्यात्व प्रतिपादन करनेके लिये [ वैतध्यनामक ] द्वितीय
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वेतके भी
मिध्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये
तृतीय (अद्वेत ) प्रकरण है । तथा
अद्वेतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिध्या
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका
खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अलात
शान्ति) प्रकरण है ।

अंकारका निर्णय किस प्रकार आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता है, सो अब बतलाया जाता है— "ॐ यही [वह पद ] है" "यही आलम्बन है" "हे सत्यकाम! यह [जो ओंकार है वही पर और अपर ब्रह्म है ]" "आत्माका ॐ इस प्रकार ध्यान करें" "ॐ यही ब्रह्म है" "यह सब ओंकार ही है" इत्यादि श्रुतियोंसे यही बात जानी जाती है।

सर्पादि विकल्पकी अधिष्ठानभूत

भोंकारस्य सर्वास्पदत्वम् सर्वास्पदत्वम् मार्थः सन्प्रागा-

दिविकल्पस्यास्पदो यथा तथा सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणा-**द्यात्मविकल्पविषय** ओङ्कार स चात्मखरूपमेव, तदभिधायकत्वात् । ओङ्कार-विकारशब्दाभिधेयश्र सर्वः प्राणादिरात्मविकल्पोऽभिधान-व्यतिरेकेण नास्ति । "वाचा-रम्भणं विकारो नामधेयम्" (छा॰ उ॰ ६।१।४) "तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिद्गिभेः सर्वे सितम्" "सर्वे हीदं नामनि" इत्यादिश्वतिभ्यः।

अत आह—

रज्ज आदिके समान जिस प्रकार अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने-पर भी प्राणादि विकल्पका आश्रय है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको विषय करनेवाला सम्पूर्ण वाग्विलास ओंकार ही है। और वह (ओंकार) आत्माका प्रतिपादन करनेवाला होनेसे उसका खरूप ही है। तथा ओंकारके विकाररूप शब्दोंके प्रति-पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे भिन्न नहीं हैं, जैसा कि "विकार केवल वाणीका विलास और नाम-मात्र है" "उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण जगत् वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी डोरीसे व्याप्त है" "यह सब नाममय ही. है" इत्यादि श्रतियोंसे सिद्ध होता है।

इसीलिये कहते हैं-

ॐ ही सब कुछ है

# ओमित्येतदक्षरमिद् सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्य-त्रिकालातीतं तद्योङ्कार एव ॥१॥

ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, भविष्यत् और वर्तमान है उसीकी न्याख्या है; इसिलिये यह सब ओंकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है। १॥ ओमित्येतदक्षरिमदं सर्वमिति । यदिदमर्थजातमिभधेयभूतं तस्याभिधानाच्यतिरेकात्,
अभिधानस्य चोङ्काराच्यतिरेकादोङ्कार एवेदं सर्वम् । परं च
ब्रह्माभिधानाभियेयोपायपूर्वकमेव
गम्यत इत्योङ्कार एव ।

तस्येतस्य परापरब्रह्मरूपस्या-क्षरस्योमित्येतस्योपच्याख्यानम् ; ब्रह्मप्रतिपच्युपायत्वाद्वस्यसमीप-तया विस्पष्टं प्रकथनम्रपच्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितच्यमिति वाक्यशेपः।

भूतं भवद्भविष्यदिति कालत्रयपरिच्छेद्यं यत्तद्योङ्कार
एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्तिकालातीतं कार्याधिगम्यं कालापरिच्छेद्यमच्याकृतादि तदप्योङ्कार एव ॥ १॥

उँ० यह अक्षर ही सब कुछ है। यह अभिधेय (प्रतिपाद) रूप जितना पदार्थसमूह है वह अपने अभिधान (प्रतिपादक) से अभिन्न होनेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण यह सब कुछ ओंकार ही है। परन्न हा भी अभिधान-अभिधेय (वाच्य-वाचक) रूप उपायके द्वारा ही जाना जाता है, इसल्ये वह भी ओंकार ही है।

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर ॐ है, उसका उपव्याख्यान—ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम उपव्याख्यान है वही—यहाँ प्रस्तुत जानना चाहिये । इस वाक्यमें 'प्रस्तुतं वेदितव्यम् (प्रस्तुत जानना चाहिये)' यह वाक्यरेष है।

भूत, वर्तमान और भविष्यत् इन तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेद्य है वह भी उपर्युक्त न्यायसे ओंकार ही है। इसके सिवा जो तीनों कालोंसे परे, अपने कार्यसे ही विदित होने-वाला और कालसे अपरिच्छेद्य अन्याकृत आदि है वह भी ओंकार ही है। १॥

-

### ओंकारवाच्य बहाकी सर्वात्मकता

अभिधानाभिधेययोरेकत्वेऽप्य-भिधानप्राधान्येन निर्देशः कृतः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादि। अभिधानप्राधान्येन निर्दिष्टस्य पुनरभिषेयप्राधान्येन निर्देशो-ऽभिधानाभिधेययोरेकत्वप्रति-पत्त्यर्थः । इतरथा ह्यभिधान-तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यभिधे-यसाभिधानत्वं गौणमित्याशङ्का .स्यात् । एकत्वप्रतिपत्तेश्च प्रयो-जनमभिधानाभिधेययोरेकेनैव प्रयत्नेन युगपतप्रविलापयंस्त-दिलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति तथा च वश्यति "पादा मात्रा मात्राश्च पादाः" (मा० उ० ८) इति। तदाह-

वाचक और वाच्यका अभेद होने-पर भी वाचककी प्रधानतासे ही ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया है। वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे किया हुआ निर्देश वाचक और वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति वाचकके अधीन होनेके कारण वाच्यका वाचकरूप होना गौण ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती है। किन्तु वाच्य (ब्रह्म) और वाचक (ओंकार ) की एकत्व-प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि उन दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक साथ लीन करके उनसे विलक्षण ब्रह्मको प्राप्त किया जाय । ऐसा ही "पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं" इस श्रुतिसे कहेंगे भी । अब वही बात कहते हैं---

# सर्व इं होतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥२॥

यह सब ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। वह यह आत्मा चार पारों (अंशों) वाला है॥२॥

सर्व होतह होति । सर्व यदक-मोङ्कारमात्रभिति तदेतहस्य। तच ब्रह्म परोक्षाभिहितं प्रत्यक्षतो विशेषेण निर्दिशति अयमात्मा ब्रह्मेति । अयमिति चतुष्पाच्येन प्रविभज्यमानं प्रत्यगातमत्याभि-नयेन निर्दिशति-अयमात्मेति। सोऽयमात्मोङ्काराभिधेयः परापर-त्वेन व्यवस्थितश्चत्रपात्कार्षा-पणवन्न गौरिवेति । त्रयाणां विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रविलापनेन त्ररीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण-साधनः पादशब्दः । तुरीयस्य पद्यत इति कर्मसाधनः पाद-शब्दः ॥ २॥

यह सब ब्रह्म ही है। अर्थात् यह सव, जो ओंकारमात्र कहा गया है. ब्रह्म है। अवतक परोक्षरूपसे बतलाये द्वए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे प्रत्यक्षतया 'यह आत्मा ब्रह्म है' ऐसा कहकर निर्देश करते हैं। यहाँ 'अयम्' शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने अन्तरात्मखरूपसे अभिनय (अंगुलि-निर्देश ) पूर्वक 'अयमात्मा ब्रह्म' ऐसा कहकर बतलाते हैं। ओंकार नामसे कहा जानेवाला तथा पर और अपर-रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा कार्षापणके \* समान चार पाद (अंश) वाला है, गौके समान नहीं । विश्व आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूर्व-का लय करते हुए अन्तमें तुरीय ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। अतः पहले तीन पादोंमें 'पाद' शब्द करणवाच्य है और तुरीयमें 'जो प्राप्त किया जाय' इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥

----

कथं चतुष्पात्त्वमित्याह-

वह किस प्रकार चार पादोंवाला है सो बतलाते हैं—

किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्केका नाम कार्षापण है। यह सोलइ पणका होता है। जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार पौवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं।

आत्माका प्रथम पाद-वैश्वानर

# जागरितस्थानो बहिष्पज्ञः सप्ताङ्ग एकोन-विंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥

जाप्रत् अवस्था जिस [ की अभिन्यक्ति ] का स्थान है, जो बहि:-प्रज्ञ ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अंगोंवाला, उन्नीस मुखोंवाला और स्थूल विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है ।३।

जागरितं स्थानमस्येति जागरितस्थानः । बहिष्प्रज्ञः खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रजा यस स बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषयेव प्रज्ञाविद्याकृतावभासत इत्यर्थः। तथा सप्ताङ्गान्यस्य "तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मुधेव **सुतेजाश्रक्षविश्वरूपः** पृथग्वत्मीत्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादौ" (छा० उ०५।१८।२) इत्य-भिद्दोत्रकल्पनाशेषत्वेनाहवनीयो-्रियरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता-क्नानि यस्य स सप्ताकः।

तथैकोनविंशतिर्मुखान्यस्य बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च दश वायवश्च प्राणादयः पश्च

जाग्रत्-अवस्था जिसका स्थान है उसे जागरितस्थान कहते हैं। जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोंमें प्रज्ञा है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात् जिसकी अविद्याकृत बुद्धि विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासती है। इसी प्रकार जिसके सात अंग हैं अर्थात ''इस उस वैश्वानर आत्माका खुलोक शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्यस्थान ( देह ) है, अन्न (अनका कारणरूप जल) ही मूत्र स्थान है और पृथिवी ही चरण है"इस श्रुतिके अनुसार अग्निहोत्रकल्पनामें अंगभूत होनेके कारण आहवनीय अग्नि उसके मुखरूपसे बतलाया गया है। इस प्रकार जिसके सात अंग हैं उसे ही सप्तांग कहते हैं।

तथा जिसके उन्नीस मुख हैं, दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राणादि वायु, तथा मन, बुद्धि,

मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमिति मुखानीव मुखानि तान्युपल्डिध-द्वाराणीत्यर्थः. स एवंत्रिशिष्टो वैश्वानरो यथोक्तेद्वरिः शब्दा-दीन्स्थुलान्विषयान्भुङ्क्त इति स्थूलभुक् । विश्वेषां नराणा-मनेकधा नयनाद्वैश्वानरः यद्वा विश्वश्वासी नरश्चेति विश्वानरः । विश्वानर वैश्वानरः । सर्वपिण्डात्मानन्य-त्वात स प्रथमः पादः । एतत्पूर्वकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य प्राथम्यमस्य ।

कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य-गात्मनोऽस्य चतुष्पाच्ये प्रकृते द्युलोकादीनां मूर्घाद्यङ्गत्वमिति ।

नैष दोषः । सर्वस्य प्रपवैश्वानरस्य सप्ताङ्ग- श्र्वस्य साधिदैविक्वादिप्रतिपादने कस्यानेनात्मना
चतुष्पात्त्वस्य विवक्षितत्वात् ।

अहंकार और चित्त-ये जिसके मुखके समान मुख अर्थात् उपलब्धि-के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणींवाला वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि स्थल विषयोंको भोगता है इसलिये वह स्थूलभुक् है। सम्पूर्ण नरोंको [अनेक प्रकारकी योनियोंमें ] नयन ( वहन ) करनेके कारण वह 'वैश्वा-नर' कहलाता है; अथवा वह विश्व (समस्त) नररूप है इसिछये विश्वानर है। विश्वानर ही स्वार्थमें तद्धित अण प्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर कहलाता है। समस्त देहोंसे अभिन्न होनेके कारण वहीं पहला पाद है। परवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये यह प्रथम है।

शंका—"अयमात्मा 'ब्रह्म'' इस श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको चार पादोंवाला बतलानेका प्रसङ्ग था। उसमें बुलोकादिको उसके मूर्धा आदि अंगरूपसे कैसे बतलाने लगे?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपन्नके चतु-ष्पात्त्वका प्रतिपादन करना इष्ट है।

एवं च सति सर्वप्रपञ्चोपशमे-ऽद्वैतसिद्धिः । सर्वभूतस्थश्रात्मैको दृष्टः स्यात् सर्वभृतानि चात्मनि । ''यम्तु सर्वाणि भूतानि"(ई० उ० ६) इत्यादिश्वत्यर्थ उपसंहतश्रवं स्यात् । अन्यथा हि स्वदेहपरि-च्छिन एव प्रत्यगात्मा सांख्या-दिभिरिव दृष्टः स्यात्तथा च सत्यद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात्, सांख्यादिदर्शनेना-विशेषात्। इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम् । अतो युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा-त्मनो घुलोकाद्यङ्गत्वेन विराडा-त्मनाधिदैविकेनैकत्वमभिप्रेत्य सप्ताङ्गत्ववचनम् । "मूर्धा ते ष्यपतिष्यत्" (छा० उ० ५। १२।२) इत्यादिलिङ्गदर्शनाच। विराजैकत्वमुपलक्षणार्थं हिरण्य-गर्भाव्याकृतात्मनोः। उक्तं चैतन्

ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके निषेधपूर्वक अद्वैतकी सिद्धि हो सकेगी । समस्त भूतोंमें स्थित एक आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका साक्षात्कार हो सकेगा और इसी प्रकार "जो सारे भूतोंको जिल्मामें ही देखता है ]" इत्यादि श्रुतियोंके अर्थका उपसंहार हो सकेगा । नहीं तो सांख्यदर्शन आदिके समान अपने देहमें परिच्छिन अन्तरात्माका ही दर्शन होगा । ऐसा होनेपर 'अद्वैत है' इस श्रुतिप्रतिपादित विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि सांख्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी। परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके एक वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। इसिछिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा-का चुलोक आदिके अंगरूपसे आधि-दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस-का सप्ताङ्गत्व प्रतिपादन उचित ही है। इसके सिवा आत्माकी व्यस्ती-पासनाके निन्दक] ''तेरा शिर गिर जाता" आदि वाक्य भी इसमें हेत् हैं।

यहाँ जो विराट्के साथ एकत्व प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ और अन्याकृतके एकत्वको उपलक्षित मधुब्राह्मणे ''यश्रायमस्यां पृथिन्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्राय-मध्यात्मस्र" (चृ० उ०२ ।५ । १) इत्यादि । सुषुप्ताच्याकृतयोस्त्वे-कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात । एवं च सत्येतित्सद्धं भविष्यति सर्वद्वैतोपश्चमे चाद्वैतिमिति ॥ ३॥ होनेपर अद्वैत ही है ॥ ३॥

करानेके लिये है। मध्रव्राह्मणमें ऐसा कहा भी है---''यह जो इस प्रथिवीमें तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा यह जो अध्यातमपुरुष है वि दोनों एक हैं ]" इत्यादि । कोई विशेषता न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष और अन्याकृतका एकत्व तो सिद्ध ही है। ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति

आत्माका द्वितीय पाद—तैजस

# स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशति-मुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

खप्त जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अंगोंवाला, उन्नीस मखवाला और सूक्ष्म विषयोंका भोक्ता है वह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है।

तैजसस्य स्थानमस्य जाग्रत्प्रज्ञानेक-साधना बहिविंषयेवावभासमाना मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं संस्कारं मनस्याधत्ते। तन्मनस्तथा संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्य-साधनानपेक्षमविद्याकामकमेभिः

' माण्ड॰ २—

खप्न इस तैजसका स्थान है, इसलिये यह खप्तस्थानवाला किहा जाता | है । अनेक साधनवती जाप्रत्कालीना बुद्धि मनका स्फुरण-होनेपर भी बाह्यविषय-सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती है। चित्रित वस्नके समान इस प्रकारके संस्कारोंसे युक्त हुआ वह मन अविद्या कामना और कर्मके कारण बाह्यसाधनकी अपेक्षाके बिना प्रेर्यमाणं जाग्रद्धद्वभासते। तथा चोक्तम्—"अस्य लोकस्य सर्वा-वतो मात्रामपादाय" ( बृ० उ०४।३।९) इति। तथा "परे देवे मनस्येकीभवति" (प्र० उ०४।२) इति प्रस्तुत्य "अत्रैष देवः स्वमे महिमानमनु-भवति" (प्र० उ०४।५) इत्याथर्वणे।

इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वान्मनसस्तद्वासनारूपा च खमे प्रज्ञा
प्रद्रामा
यस्येत्यन्तःप्रज्ञः। विषयग्रन्यायां
केवलप्रकाशस्त्रूपायां विषयित्वेन
भवतीति तैजसः । विश्वस्य
सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया
भोज्यत्वम् । इह पुनः केवला
वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति
प्रविविक्तो भोग इति । समानमन्यत्।द्वितीयःपादस्तैजसः॥४॥

ही प्रेरित होकर जाग्रत्-सा भासने लगता है । ऐसा ही कहा भी है—"इस सर्वसाधन-सम्पन्न लोकके संस्कार प्रहण करके [स्वप्न देखता है]" इत्यादि । तथा आथर्वगश्रुतिमें भी [समस्त इन्द्रियाँ] "परम (इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव (प्रकाशनशील ) मनमें एकरूप हो जाती हैं" इस प्रकार प्रस्तावनाकर कहा है "यहाँ—स्वप्तावस्थामें यह देव अपनी महिमाका अनुभव करता है।"

अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन अधिक अन्तःस्थ है, स्वप्तावस्थामें जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की वासनाके अनुरूप रहती है उसे अन्तःप्रज्ञ कहते हैं; वह अपनी विषयश्न्य और केवल प्रकाशस्वरूप प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करनेवाला) होनेके कारण 'तैजस' कहा जाता है। विश्व वाद्यविषययुक्त होता है, इसलिये जागरित अवस्थामें स्थूल प्रज्ञा उसकी भोज्य है। किन्तु तैजसके लिये केवल वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है; इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है। शेष अर्थ पहलेहीके समान है। यह तैजस ही दूसरा पाद है।। ४।।

दर्शनादर्शनवृत्त्योस्तत्त्वाप्रयोध-लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात् सुषुप्तिग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम् । अथ वा त्रिष्वपि स्थानेषु तत्त्वाप्रतिबोधलक्षणः खापोऽविशिष्ट इति पूर्वाभ्यां सुषुप्तं विभजते—

तित्त्वज्ञानका अभावरूपी खापा-वस्थाके दर्शन (जाम्रतस्थान) और अदर्शन ( खप्तस्थान ) इन दोनों ही वृत्तियोंमें समान होनेके कारण सुष्रित अवस्थाको [ उससे पृथक ] ग्रहण करनेके लिये 'यत्र सप्तः' इत्यादि विशेषण दिये जाते हैं। अथवा तीनों ही अवस्थाओंमें तत्त्वका अज्ञानरूप निद्रा समान ही है इसिछिये पहले दो स्थानोंसे सुषुप्तिका विभाग करते हैं---

आत्माका तृतीय पाद-पाज्ञ

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान एकीभृतः प्रज्ञानघन एवानन्द्रमयो ह्यानन्द्रभुक्चेतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥४॥

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई खप्त ही देखता है उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञानखरूप होता हुआ ही आनन्दमय, आनन्दका भोक्ता और चेतनारूप मुखवाला है वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है॥५॥

यत्र यसिन्स्थाने काले वा सुप्तो न कश्चन खमं पश्यति न कश्चन कामं कामयते। न हि

जहाँ यानी जिस स्थान अथवा समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई खप्त देखता और न किसी भोगकी ही इच्छा करता है, क्योंकि सुष्प्रा-वस्थामें पहली दोनों अवस्थाओंके सुषुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं समान अन्यथा प्रहणरूप खप्तदर्शन स्वमदर्शनं कामो वा कश्चन विद्यते। तदेतत्सुषुप्तं स्थानमस्येति सुषुप्तस्थानः।

स्थानद्वयप्रविभक्तं मनःस्पन्दितं तथारूपापरित्या-द्वेतजातं गेनाविवेकापत्रं नैशतमोग्रस्तमि-वाहः सप्रपश्चमेकीभूतमित्युच्यते। अत्त एव खमजाग्रन्मनःस्पन्दनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव-स्थाविवेकरूपत्वात्प्रज्ञानघन उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन तमसाविभज्यमानं सर्वे घनमिव तद्वत्प्रज्ञानघन एव । एवशब्दान्न प्रज्ञानव्यतिरेकेणा-जात्यन्तरं स्तीत्यर्थः ।

मनसो विषयविषय्याकार-स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्द-मय आनन्दप्रायो नानन्द एव । अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं होती, वह यह सुषुप्त अवस्था ही जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान कहते हैं।

जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे दिन आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फरण-रूप द्वैतसमृह [इस अवस्थामें] प्रपञ्च-के सहित अपने उस(विशिष्ट) खरूप-का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित हो जाता है; इसलिये इसे 'एकीभूत' ऐसा कहा जाता है। अतः जिस अवस्थामें खप्न और जाग्रत्—ये मनकें स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेक-रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही जाती है। जिंस प्रकार रात्रिमें रात्रिके अन्धकारसे पृथक्वकी प्रतीति न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च घनीभूत-सा जान पड़ता है उसी प्रकार यह प्रज्ञानधन ही है। 'एव' शब्दसे यह तात्पर्य है कि उस समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य जाति नहीं रहती।

मनका जो विषय और विषयी-रूपसे स्फुरित होनेके आयासका दुःख है उसका अभाव होनेके कारण यह आनन्दमय अर्थात् आनन्दबहुल है; केवल आनन्दमात्र अनात्यन्तिकत्वात् । यथा लोके निरायासस्थितः सुख्यानन्द-भ्रुगुच्यते, अत्यन्तानायासरूपा हीयं स्थितिरनेनानुभ्यत इत्या-नन्दभुक्, "एषोऽस्य परम आनन्दः" (बृ० उ०४।३। ३२) इति श्रुतेः ।

स्वमादिप्रतिवोधचेतः प्रति
द्वारीभृतत्वाच्चेतोग्रुखः। बोधलक्षणं वा चेतो द्वारं ग्रुखमस्य
स्वमाद्यागमनं प्रतीति चेतोग्रुखः।
भृतभविष्यज्ज्ञातृत्वं सर्वविषयज्ञातृत्वमस्यैवेति प्राज्ञः। सुषुप्तोऽपि
हि भृतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते।
अथ वा प्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवासाधारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतस्योविविष्टमपि विज्ञानमस्ति। सोऽयं
प्राज्ञस्तृतीयः पादः॥ ५॥

ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; जिस प्रकार छोकमें अनायासरूपसे स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग करनेवाछा कहा जाता है, उसी प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा स्थितिका अनुभव करता है, इसिछ्ये यह आनन्दभुक् कहा जाता है; जैसा कि "यह इसका परम आनन्द है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

खप्तादि ज्ञानरूप चेतनाके प्रति द्वारखरूप होनेके कारण चेतोमुख है। अथवा खप्तादिकी प्राप्तिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही इसका द्वार यानी मुख है, इसिंखें यह चेतोमुख है। भूत-भविष्यत्का तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही है, इसलिये यह प्राज्ञ है। सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 'प्राज्ञ' कहा जाता है। अथवा केवल प्रज्ञप्ति (ज्ञान) मात्र इसीका असाधारणरूप है, इसलिये यह प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंको (विश्व और तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान भी होता है। वह यह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है ॥ ५॥

प्राज्ञका सर्वकारणत्व

## एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्ययो हि भूतानाम् ॥६॥

यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त जीवोंकी उत्पत्ति तथा लयका स्थान होनेके कारण यह सबका कारण भी है ॥ ६॥

एप हि स्वरूपावस्थः सर्वेश्वरः साधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्ये-. शिता नैतसाजात्यन्तरभृतोऽ-न्येषामिव । "प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः" (छा० उ० ६ । ८ । २) इति श्रुतेः । अयमेव हि सर्वस्य सर्वभेद।वस्थो ज्ञातेत्येष सर्वज्ञः। एषोऽन्तर्याम्यन्तरनुप्रविक्य सर्वेषां भूतानां नियन्ताप्येप एव । अत एव यथोक्तं सभेदं जगत्प्रस्थत इत्येष योनिः सर्वस्य । यत एवं प्रभवश्राप्ययश्र प्रभवाष्ययौ हि भृतानामेष एव ॥ ६॥

अपने खरूपमें स्थित यह (प्राज्ञ) ही सर्वेश्वर है, अर्थात् अधिदैवके सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईश्वर— ईशन ( शासन ) करनेवाला है। ''हे सोम्य ! यह मन ( जीव ) प्राण ( प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) रूप बन्धनवाला है" इस श्रतिसे अन्य मतावलिम्वयों-के सिद्धान्तानुसार [सर्वज्ञ परमेश्वर ] इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ नहीं है। सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ यही सबका जाता है: इसलिये यह सर्वज्ञ है । अतएव ] यह अन्तर्यामी है अर्थात् समस्त प्राणियों-के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन करनेवाला भी यही है। इसीसे पूर्वीक भेदके सहित सारा जगत् उत्पन्न होता है; इसलिये यही सबका कारण है। क्योंकि ऐसा है, इसलिये यही समस्त प्राणियोंका उत्पत्ति और लयस्थान भी है ॥६॥

एक ही आत्माके तीन भेद अत्रैते श्लोका भवन्ति— इसी अर्थमें ये श्लोक हैं—

अत्रैतस्मिन्यथोक्तेऽर्थ एते यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये श्लोक श्लोका भवन्ति । हैं—

बहिष्प्रज्ञो विभुर्विरवो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः । घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा रमृतः ॥ १ ॥ विभु विश्व बहिष्प्रज्ञ है, तैजस अन्तः प्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ (प्रज्ञानघन) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है॥१॥

बहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण त्रिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या प्रतिसन्धानाच स्थानत्रयव्यतिरि-कत्वमेकत्वं शुद्धत्वमसङ्गत्वं च सिद्धमित्यभिप्रायः। महामत्स्यादि-दृष्टान्तश्रुतेः ॥ १॥

वहिष्प्रज्ञ इत्यादि । इस श्लोकका तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन स्थानोंवाला होनेसे और 'मैं वहीं हूँ' इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान किया जानेके कारण आत्माका तीनों स्थानोंसे पृथक्त्व, एकत्व, ग्रुद्धत्व और असंगत्व सिद्ध होता है, जैसा कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन करनेवाली श्रुति \* वतलाती है ॥१॥

一的帝任一

<sup>\*</sup> जिस प्रकार किसी नदों में रहनेबाला कोई वलवान् मत्स्य उसके प्रवाहसे विचलित न होकर उसके दोनों तटोंपर आता-जाता रहता हैं। किन्तु उन तटोंसे पृथक् होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी आकाशमें स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न और जावत् दोनों स्थानोंमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असंग और शुद्ध है— ऐसा मानना उचित ही है। (देखिये बृ० उ० ४। ३।१८,१९)

## विश्वादिके विभिन्न स्थान

दीनां त्रयाणामनुभवप्रदर्शनार्थोऽ- तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये यं श्लोक:-

जागरितावस्थायामेव विश्वा- जाम्रत् अवस्थामें ही विश्व आदि यह श्लोक कहा जाता है-

दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्त तैजसः । आकारो च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २ ॥

दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, प्राज्ञ हृदयाकारामें उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित है ॥ २ ॥

दक्षिणमध्येव मुखं तसिन प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वोऽ-नुभूयते । "इन्धो ह वै नामैप योऽयं दक्षिणेऽक्षनपुरुषः" ( वृ० उ०४।२।२) इति श्रुतेः। इन्धो दीप्तिगुणो वैश्वानरः। आदित्यान्तर्गतो वैराज आत्मा चक्षपि च द्रष्टैकः।

नन्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो दक्षिणेऽक्षण्यक्ष्णोर्नियन्ता द्रष्टा चान्यो देहस्वामी।

दक्षिण नेत्र ही मुख (उपलब्ध-का स्थान ) है; उसीमें प्रधानतासे स्थल पदार्थींके साक्षी विश्वका अनुभव होता है। "यह जो दक्षिण नेत्रमें स्थित पुरुष है 'इन्धें' नामसे प्रसिद्ध हैं''इस श्रुतिसे भी यहीं प्रमाणित होता है। दीप्तिगुणविशिष्ट वैश्वानरको 'इन्ध' कहते हैं। आदित्यान्तर्गत वैराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोंमें स्थित साक्षी-ये दोनों एक ही हैं।

शंका-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका नियन्ता और साक्षी देहका स्वामी क्षेत्रज्ञ अन्य है । [ उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ? ]

१. जो जागरित अवस्थामें स्थूल पदार्थोंका भोक्ता होनेके कारण इद-दीत होता है।

न, खतो भेदानभ्युपगमात्।
"एको देवः सर्वभूतेषु गूढः"
(इवे० उ०६। ११) इति
श्रुतेः। "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि
सर्वक्षेत्रेषु भारत" (गीता १३।
२) "अविभक्तं चभूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्" (गीता १३।
१६) इति स्मृतेः। सर्वेषु करणेव्विवेषेपे दक्षिणाक्षण्युपलिब्धपाटवदर्शनात्तत्र विवेषेण
निर्देशो विश्वस्य।

दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्ट्या नि-मोलिताक्षस्तदेव सरन्मनस्यन्तः-स्वम इव तदेव वासनारूपाभि-व्यक्तं पश्यति । यथात्र तथा स्वमे । अतो मनस्यन्तस्तु तैजसो-ऽपि विश्व एव ।

आकाशे च हृदि सरणाख्य-च्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो समाधान—नहीं [ ऐसी बात नहीं है ], क्योंकि उनका खामाविक भेद नहीं माना गया, क्योंकि "सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा हुआ है" इस श्रुतिसे तथा "हे भारत! समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान" "[ वह वस्तुतः ] विभक्त न होकर मी विभक्तके समान स्थित है" इत्यादि स्मृतियोंसे भी [ यही बात सिद्ध होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें समान-रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण नेत्रमें उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे निर्देश किया जाता है ।

दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप-को देखकर फिर नेत्र मुँद मनमें उसीका स्मरण करता हुआ वासना-रूपसे अभिन्यक्त उसी रूपका खप्नमें उपलब्धकी तरह दर्शन करता है। जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, ठीक वैसा ही खप्नमें होता है। [इसलिये यह जाप्रत्में खप्न ही है] अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी

तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त हो जानेपर हृदयाकाशमें स्थित प्राज्ञ मनोव्यापारका अभाव हो जानेके घनप्रज्ञ एव भवतिः मनोव्यापा-राभावात् । दर्शनसरणे एव हि मनःस्पन्दितेः तदभावे हृद्येवा-विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम् । "प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संबृङ्क्ते" (छा० उ० ४।३।३) इति श्रुतेः। तैजसो हिरण्यगर्भो मनः-स्थत्वात् । "लिङ्गं मनः" ( वृ० उ० ४ । ४ । ६) । "मनोमयोऽयं पुरुषः" ( बृ० उ० ५।६।१) इत्यादिश्वतिभ्यः। ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते ।

नचु व्याकृतः प्राणः सुपुप्त । तदात्मकानि करणानि भवन्ति । कथमव्याकृतता ? कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही हो जाता है। दर्शन और स्मरण ही मनका स्फुरण हैं, उनका अभाव हो जानेपर जो जीवका हृदयके भीतर ही निर्विशेष प्राणरूपमें स्थित होना है [वही जाग्रत्में सुप्रिप्त है]। "प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन कर छेता है" इस श्रुतिसे यही प्रमाणित होता है। मनःस्थित होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ है ।\* "[सत्रह अवयत्रवाछा] छिङ्गरूप मनोमय है" इत्यादि श्रुतियोंसे भी [तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता सिद्ध होती है]।

शंका—सुषुप्तिमें भी प्राण तो व्याकृत (विशेषभावापन ) ही होता है † तथा ['प्राणो होवैता-न्सर्शन्संवृङ्क्ते' इस श्रुतिके अनुसार] इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही हो जाती हैं। फिर उसकी अव्याकृतता कैसे कही गयी ?

<sup>#</sup> क्योंकि तैजसकी उपाधि व्यप्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समिष्टि मन तथा समिष्ट-व्यप्टिका परस्पर अभेद है।

१-यहाँ हिरण्यगर्भको ही 'पुरुष' कहा गया है।

<sup>ं †</sup> क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए लोगोंको वह ऐसा ही दिखायी देता है।

नैष दोषः, अञ्याकृतस्य

 द्रशकालविशेषाभा
 प्राणानाम् वात्। यद्यपि प्राणा
अन्याकृतत्वम्

भिमाने सति च्या-

कृततेव प्राणस्य तथापि पिण्ड-परिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोधः प्राणे भवतीत्यच्याकृत एव प्राणः सुपुप्ते परिच्छिन्नाभिमानवताम् । यथा प्राणलये परिच्छिना-भिमानिनां प्राणोऽच्याकृतस्तथा प्राणाभिमानिनोऽप्यविशेषापत्ताव-व्याकृतता समाना प्रसववीजात्म-कत्वं च तदध्यक्षश्चैकोऽव्याकृता-वस्यः। परिच्छिन्नाभिमानिना-मध्यक्षाणां च तेनैकत्वमिति पूर्वोक्तं विशेषणमेकीभूतः प्रज्ञान-घन इत्याद्युपपन्नम् । तसिनुक्त-हत्तत्वाच ।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अञ्याकृत पदार्थमें देश-काल्रूप विशेष भावका अभाव होता है। यद्यपि [जैसा कि खप्तावस्थामें होता है] प्राणका अभिमान रहते हुए तो उसकी व्याकृतता है ही तथापि सुषुप्तावस्थामें प्राणमें पिण्डपरि-च्छिन विशेषका अभिमान [ अर्थात् यह मेरे शरीरसे परिच्छिन प्राण है-ऐसा अभिमान]नहीं रहता; अतः परिच्छिन्नदेहाभिमानियोंके लिये भी उस समय वह अञ्याकृत ही है।

जिस प्रकार प्राणका लय अर्थात् मृत्य ] होनेपर परिच्छिन देहा-भिमानियोंका प्राण अन्याकृतरूपमें रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों-को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त होनेपर उसकी अन्याकृतता प्रसव-बीजरूपता वैसी ही है। अतः [ अव्याकृत और सुषुप्ति ] इन दोनों अवस्थाओंका साक्षी भी अव्याकृत अवस्थामें रहनेवाला एक ही वितन आत्मा | है । परिच्छिन देहोंके अभिमानी और उनके साक्षियोंकी उसके साथ एकता है;अतः प्राज्ञके लिये। 'एकी भूतः प्रज्ञानघनः' आदि पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं: विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि इसमें [ अधिदैव अन्याकृत और अध्यातम प्राज्ञकी एकतारूप ] उपर्युक्त हेत् भी विद्यमान है।

कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य।

''प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः'' (छा०उ०६।८।२) इति श्रुतेः।

नज तत्र "सदेव सोम्य" (छा॰ उ॰ ६।२।१) इति प्रकृतं सद्रक्ष प्राणशब्दवाच्यम् । नैष दोषः, बीजात्मकत्वाभ्यु-पगमात्सतः । यद्यपि प्राणशब्दस्य सद्रक्ष प्राणशब्दवाच्यं बीजब्रह्म-तत्र तथापि जीवप्रसव-परत्वम् वीजात्मकत्वमपरित्य-ज्यैव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्द-वाच्यता च । यदि हि निर्वीजरूपं विविक्षतं त्रह्माभविष्यत् "नेति नेति" ( वृ० उ० ४।४। २२, ४।५। १५) "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २ । ९) "अन्यदेव तद्विदितादथो अवि-दितात्" (के॰ उ॰ १।३) इत्यवक्ष्यत् "न सत्तन्नासदुच्यते" (गीता १३।१२) इति समृतेः।

शंका—िकन्तु अव्याकृत 'प्राण' शब्दवाच्य कैसे हुआ ?

समाधान—''हे सोम्य ! मन प्राणके ही अधीन है'' इस श्रुतिके अनुसार ।

शंका—िकन्तु वहाँ तो ''सदेव सोम्य'' इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्ग-प्राप्त सद्रह्म ही 'प्राण' शब्दका वाच्य है।

समाधान-वहाँ यह दोप नहीं हो सकता, क्योंकि [उस प्रसङ्गमें] सद्रह्मकी बीजात्मकता खीकार की है। यद्यपि वहाँ 'प्राण' शब्दका वाच्य सद्भव्य है तथापि जीवोंकी उत्पत्तिकी बीजात्मकताका न करते हुए ही उस सद्धहामें प्राणशब्दत्व और 'सत्' शब्दका वाच्यत्व माना गया है। यदि वहाँ 'सत्' शब्दसे निवीजब्रह्म कहना इष्ट हो तो उसे "यह नहीं है, यह नहीं है" "जहाँसे वाणी छौट आती है" "वह विदितसे अन्य है और अविदितसे भी ऊपर है" इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा कि "वह न सत् कहा जाता है और न असत्" इस स्मृतिसे भी सिद्ध होता है।

निर्वीजतयेव चेत्सति लीनानां सुषुप्तप्रलययोः पुनरुत्थानानु-पपत्तिः स्थात् । मुक्तानां च पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, बीजाभावा-विशेषात्। ज्ञानदाह्यबीजाभावे च ज्ञानानर्थक्यप्रसङ्गः। तसात्सवीज-त्वाभ्युपग्मेनेव सतः प्राणत्व-व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व-व्यपदेशः।

अतं एव ''अक्षरात्परतः परः'' (मु॰ उ॰ २।१।२)। "सवाद्याभ्यन्तरो ह्यजः" ( मु० उ॰ २।१।२)। "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २। ९)। "नेति नेति" ( वृ० उ० ४।४।२२) इत्यादिना बीज-वच्वापनयनेन व्यपदेशः ।

और यदि वहाँ ['सत्' शब्दसे ] ब्रह्मका निर्वीजरूपसे ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति और प्रलय (मरण)अवस्थामें सत्में लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना अर्थात् उत्पन्न होना] सम्भव नहीं होगा तथा मुक्त पुरुषोंके पुनः उत्पन होनेका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा, \* क्योंकि [मुक्त और सत्में लीन हुए पुरुषोंमें] वीजत्वका अभाव समान ही है। तथा ज्ञानसे दग्ध होनेवाले बीजका अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । अतः सद्रह्मकी सवीजता स्वीकार करके ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें कारणरूपसे उल्लेख किया गया है।

इसीलिये "वह पर अक्षरसे भी पर है" "वह बाह्य (कार्य) और अभ्यन्तर (कारण) के सहित [उनका अधिष्ठान होनेके कारण] अजन्मा है" "जहाँसे वाणी लौट आती है" "यह नहीं है यह नहीं है" इत्याद्भि श्रुतियोद्धारा शुद्ध ब्रह्मका निर्देश वीजवत्त्वका निरास करके ही किया गया है। उस 'प्राज्ञ' शब्दवाच्य जीवकी, देहादिसम्बन्ध तामबीजावस्थां तस्येव प्राज्ञशब्द- । तथा जाग्रत् आदि अवस्थासे रहित,

क्योंकि निवीज ब्रह्ममें लीन हुए मुक्तोंका पुनर्जन्म माना नहीं गया और यदि उस अवस्थामें भी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्तिसे भी पुनर्जन्म होना मानना पड़ेगा।

वाच्यस्य त्ररीयत्वेन देहादिसंबन्ध-जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं पृथग्वक्ष्यति । बीजावस्थापि न **किञ्चिदवेदिपमित्युत्थितस्य** प्रत्ययदर्शनाइहेऽनुभूयत एवेति

उस पारमार्थिकी अबीजावस्थाका तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे। बीजावस्था भी जाम्रत् होनेपर 'मुझे कुछ भी पता नहीं रहा' ऐसी प्रतीति देखनेसे शरीरमें अनुभव होती ही है। इसीसे 'वह देहमें तीन प्रकारसे त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ।२। स्थित हैं ऐसा कहा गया है ॥२॥

~ 200 Mess

विश्वादिका त्रिविध भोग

विश्वो हि स्थूलभुङ्नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्।

आनन्द्रभुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥

विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थोंको ही भोगनेवाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थी-का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका तीन तरहका भोग जानो ॥३॥

स्थुलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम् । आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत ॥

स्थूल पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने-वाला है तथा आनन्द प्राज्ञकी; इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी समझो ॥४॥

उक्तार्थी श्लोकौ ॥ ३-४ ॥ इन दोनों स्लोकोंका अर्थ कहा जा चुका है ॥ ३-४॥

त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः। वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५ ॥ [जाप्रत्, खप्न और सुषुप्ति—इन] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और भोक्ता बतलाये गये हैं—इन दोनोंको जो जानता है, वह [भोगोंको] भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५॥

त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु स्थुलप्रविविक्तानन्दारुयं भोज्य-मेकं त्रिधाभृतम्। यश्र विश्व-तैजसप्राज्ञाख्यो भोक्तैकः सोऽह-मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानाद्द्रष्ट्-त्वाविशेषाच प्रकीर्तितः यो वेदै-तदुभयं भोज्यभोक्तृतयानेकधा भिनं स भुझानो न लिप्यतेः भोज्यस्य सर्वस्यैकस्य भोक्तु-र्भोज्यत्वात्। न हि यस्य यो विषयः स तेन हीयते वर्धते वाः द्यग्निः स्वविषयं दग्ध्वा काष्टादि तद्वत ॥ ५॥

जाग्रत आदि तीन स्थानोंमें जो स्थल, सुक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन भेटोंमें वँटा हुआ एक ही भोज्य है और 'बह मैं हूं' इस प्रकार एक रूपसे अनुसंघान किये जाने तथा द्रष्ट्रत्वमें कोई विशेषता न होनेके कारण विश्व, तैजस और प्राज्ञनामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है-इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों (भोक्ता और भोज्य ) को जो जानता है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि संमस्त भोज्य एक ही भोक्ताका भोग है। जैसे अग्नि अपने विषय काष्टादिको जलाकर न्यूना-धिक नहीं होता अपने स्वरूपमें सदा समान रहता है। उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है वह उस विषयके कारण हास अथवा वृद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥५॥

प्राण ही सबकी सृष्टि करता है

प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः। सर्वं जनयति प्राणश्चेतोंऽशून्पुरुषः पृथक्॥ ६॥ यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आमासभूत जीवोंको अलग-अलग प्रकट करता है ॥६॥

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या-कृतनामरूपमायास्त्ररूपेण सर्व-भावानां विश्वतैजसप्राज्ञभेदानां प्रभव उत्पत्तिः । वश्यति च-"वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते" इति । यदि द्यसतामेव जन्म स्याह्रह्मणो-Sच्यवहार्यस्य ग्रहणद्वाराभावाद-सन्वप्रसङ्गः। दृष्टं च रज्जुसपीदी-नामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम् । न हि निरास्पदा रज्जुसर्पमृगतृष्णि-कादयः कचिदुपलभ्यन्ते केनचित् । यथा रेज्ज्वां प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्पः सन्नेवासीत्, एवं सर्वभावा-नामुत्वत्तेः प्राक्प्राणवीजात्मनैव सन्वम्। इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति-"ब्रह्मैवेदम्"(मु० उ० २।२।११) ''आत्मैवेद्मग्र आसीत्''(बृ० उ० १।४।१) इति।

सत अर्थात अपने अविद्याकृत मायिक नामरूपात्मक स्वरूपसे विद्यमान विश्व, तैजस और प्राज्ञ भेदवाले सम्पूर्ण पदार्थींकी उत्पत्ति हुआ करती है। आगे (प्रक०३ का० २८ में) यह कहेंगे भी कि "वन्ध्यापत्र न तो वस्तुतः और न मायासे ही उत्पन्न होता है।" यदि असत् ( खरूपसे अविद्यमान ) पदार्थोंकी ही उत्पत्ति हुआ करती तो अन्यवहार्य ब्रह्मको प्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता। अविद्याकृत मायामय बीजसे उत्पन हुए रञ्जुसपीदिकी भी रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है। किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसर्प अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं देखे । जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे पूर्व वह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत् ही था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी उत्पत्तिसे पूर्व प्राणात्मक बीजरूपसे सत् ही थे। इसीसे श्रुति भी कहती है—''यह ब्रह्म ही है'' ''पहले यह आत्मा ही था" इत्यादि ।

सर्व जनयति प्राणश्चेतों-ग्रनंशव इव खोश्रदात्मकस्य पुरुषस्य चेतोरूपा जलाकसमाः प्राज्ञतेजसविश्वभेदेन देवतिर्य-गादिदेहभेदेषु विभाव्यमाना-श्रेतों शवो ये तान्पुरुषः पृथाग्वषय-भावविलक्षणानिमिविस्फुलिङ्गवत् सलक्षणाञ्चलाकवच जीवलक्षणां-स्तिवतरान् सर्वभावान् प्राणो वीजात्मा जनयति ''यथोर्ण-नाभिः" (म्र॰ उ०१।१।७)"यथा-मेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः" (बृ॰ उ॰ २।१।२०) इत्यादिश्रुतेः ॥६॥ | सिद्ध होता है ॥६॥

सव पढार्थोंको [बीजरूप] प्राण ही उत्पन्न करता है। तथा जो जलमें प्रतिविम्बित सूर्यके समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि विभिन्न शरीरोंमें प्राज्ञ, तैजस एवं विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक पुरुषके किरणरूप चिदाभास हैं, उन विषयभावसे विरुक्षण तथा अग्निकी चिनगारी और जलमें प्रतिविम्बित सूर्यके समान सजातीय जीवोंको पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है। उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थीं-को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है, जैसा कि "जिस प्रकार मकड़ी [जाला बनाती है]" तथा "जैसे अग्निसे छोटी-छोटो चिनगारियाँ निकलतीं हैं " इत्यादि श्रुतियों से

साष्ट्रिके विषयमें भिन-भिन विकल्प

विभूतिं प्रसवं लन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः। स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ॥ ७ ॥

सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे लोग भगवान्की विभूतिको ही जगत्की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगोंद्वारा यह सृष्टि स्वप्न और मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥

विभृतिविस्तार ईश्वरस्य सृष्टि-रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टावादर इत्यर्थः। ''इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" (बृ० उ० २ । ५ । १९) इति श्रतेः। न हि मायाविनं सत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन सायुधमारुद्य चक्षुर्गोचरतामतीत्य युद्धेन खण्डशक्तिक्रनं पतितं पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत-मायादिसतन्त्रचिन्तायामादरो भवति । तथैवायं मायाविनः सूत्र-प्रसारणसमः सुषुप्तस्वमादिविका-सस्तदारूढमायाविसमश्च तत्स्थः प्राञ्जतेजसादिः। स्त्रतदारूढाभ्या-मन्यः परमार्थमायावी स एव भूमिष्ठो मायाछन्नोऽदृश्यमान एव स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं

यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी उसका विस्तार है-ऐसा सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले लोग मानते हैं। तालर्य यह है कि परमार्थ-चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषय-में आदर नहीं होता; जैसा कि "इन्द्र (परमात्मा ) मायासे अनेक रूप-वाला हो जाता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ केवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह-तरहकी कल्पना किया करते हैं 11 आकारामें सूत फेंककर उसपर रास्रोंसहित आरूढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे हुए मायात्रीको पुनः उठता देखने-वाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया आदिके खरूपके चिन्तनमें आदर नहीं होता । उस मायावीके सूत्र-विस्तारके समान ही ये सुषुप्ति एवं स्त्रपादिके विकास हैं: तथा उस (सूत्र) पर चढ़े हुए मायावीके समान ही उन (सुषुप्ति आदि अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एवं तैजस आदि हैं। किन्तु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उसपर चढ़े हुए मायाबीसे भिन्न है और वही जैसे मायासे आच्छादित रहनेके कारण दिखलायी म देता हुआ ही पृथिवीपर स्थित रहता है वैसा ही

परमार्थतत्त्वम् । अतस्तचिन्ताया-मेवादरो मुम्रक्षणामार्याणां न निष्प्रयोजनायां सृष्टावाद र इत्यतः सृष्टिचिन्तकानामेवैते विकल्पा इत्याह—स्वममायासरूपेति खमरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥

त्ररीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है। अतः मोक्षकामी आर्य प्रुचोंका उसी-के चिन्तनमें आदर होता है। प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आदर नहीं होता । अतः ये सत्र विकल्प सष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही हैं: इसासे कहा है-'खप्तमायासरूपा इति' अर्थात् [दूसरे इसे ] स्वमरूपा और मायारूपा बितलाते हैं ।।।।।

---

इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ ॥

कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा ही सृष्टि है। 'तथा कालके विषयमें विचार करनेवाले [ज्योतिपी लोग] कालसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८॥

त्वात्सृष्टिर्घटादिः संकल्पनामात्रं न संकल्पनातिरिक्तम् । कालादेव तथा कोई-कोई 'सृष्टि कालहीं से हुई सृष्टिरिति केचित् ॥८॥

इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकरप- । भगवान् सत्यसंकलप हैं; अतः घटादिकी सृष्टि प्रभुका संकल्पमात्र है--उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है। है' ऐसा कहते हैं ॥ ८॥

भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे। देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ ६ ॥ कुछ लोग 'सृष्टि भोगके लिये हैं' ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रोडाके लिये हैं' ऐसा समझते हैं। [परन्तु वास्तवमें तो] यह भगवान्का स्वभाव ही है क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकती है? ॥ ९॥

भोगार्थं क्रीडार्थमिति चान्ये सृष्टिं मन्यन्ते । अनयोः पश्चयोदूपणं देवस्येप स्वभावोऽयमिति
देवस्य स्वभावपश्चमाश्रित्य, सर्वेषां वा पश्चाणामाप्तकामस्य का स्पृहेति । न हि रज्ज्वादीनामिवद्यास्वभावच्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे कारणं शक्यं वक्तुम् ॥९॥

दूसरे लोग सृष्टिको 'यह भोगार्थ अथवा क्रीडार्थ है'—ऐसा मानते हैं। 'देवस्यैष खभावोऽयम्' इस वाक्यसे देवके खभावपक्षका आश्रय लेकर इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतलाते हैं। अथवा 'आप्तकामस्य का स्पृहा' यह चौथा पाद सभी पक्षोंको दोषयुक्त बतलानेवाला है; क्योंकि अविद्यारूप अपने खभावके बिना रज्जु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्तिमें कारणत्व नहीं बतलाया जा सकता।। ९॥



चतुर्थः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य इत्याह—नान्तःप्रश्नमित्यादिना। सर्वशब्दप्रश्चितिनिमित्तशून्यत्वा-त्तस्य शब्दानिभिधेयत्विमिति विशेषप्रतिषेधेनैव च तुरीयं निर्दिदिश्वति।

ग्र्न्यमेव ताई तत्।

नः मिथ्याविकल्पस्य

अव क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा पाद भी बतलाना है, अतः यहीं बात 'नान्तःप्रज्ञम्' इत्यादि मन्त्रसे कहते हैं । वह (चौथा पाद) सम्पूर्ण राष्ट्रप्रवृत्तिके निमित्तसे रहित है, अतः राष्ट्रसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसल्ये श्रुति [अन्तःप्रज्ञत्व आदि] विशेष भावका प्रतिषेध करके ही उस तुरीयका निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है।

पूर्व ० -- तत्र तो वह शून्यरूप ही हुआ ।

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मिध्या

निर्निमित्तत्वानुपपत्तेः । न हि रजतसपपुरुपमृगत्तिष्णकादिनि-कत्पाः शुक्तिकारज्जस्थाणूपरादि-व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः कल्पयितुम् ।

एवं तिह प्राणादिसर्वविकल्पास्पदत्वात्तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वस्
इति न प्रतिपेधेः प्रत्याय्यत्वस्
उदकाधारादेरिव घटादेः।

नः प्राणादिनिकल्पस्यासत्त्वाच्छक्तिकादिष्विय रजतादेः ।
न हि सदसतोः सम्यन्धः शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात् ।
नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं स्वरूपेण
गवादिवत् ; आत्मनो निरूपाधिकत्वात् । गवादिवन्नापि जातिमत्त्वमद्वितीयत्वेन सामान्यविशेषाभावात् । नापि क्रियावत्त्वं
पाचकादिवद्विक्रियत्वात् ।

विकल्पका विना किसी निमित्तके होना सम्भव नहीं है। चाँदी, सर्प, पुरुप और मृगतुष्णा आदि विकल्प [क्रमशः] सीपी, रस्सी, ठूँठ और ऊसर आदिके विना निराश्रय ही कल्पना नहीं किये जा सकते।

पूर्व ० —यदि ऐसी वात है तव तो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका आश्रय होनेके कारण वह तुरीय शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जलके आधारमृत घट आदिके समान [अन्तः प्रज्ञत्वादिके] प्रतिपेषद्वारा उस-की प्रतीति नहीं करायी जा सकती।

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है: क्योंकि शक्ति आदिमें प्रतीत होने-वाली चाँदी आदिके समान प्राणादि विकल्प असद्भुप है। तथा सत् और असत्का सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं हो सकता; और न गौ आदिके समान वह खरूपसे किसी अन्य प्रमाणका ही विषय हो सकता है, क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है। इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके कारण सामान्य अथवा विशेष भाव-का अभाव होनेसे उसमें गौ आदिके समान जातिमत्त्व भी नहीं है। और न अविकारी होनेके कारण उसमें पाचकादिके समान क्रियावच्च तथा नापि गुणवत्त्वं नीलादिव-त्रिर्पुणत्वात् । अतो नाभिधानेन निर्देशमईति ।

शशविषाणादिसमत्वान्निरर्थ-कत्वं तर्हि ।

नः आत्मत्यावगमे तुरीय-स्यानात्मतृष्णाच्या-तुरीयावगमस्य वृत्तिहेतुत्वाच्छक्ति-सार्थकत्वम् कावगम इव रजत-तृष्णायाः। न हि तुरीयस्यात्म-त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदो-पाणां सम्भवोऽस्ति। न च त्रीयस्या-त्मत्वानवगमे कारणमस्तिः सर्वी-पनिषदां ताद्ध्येनोपक्षयात्। ''तत्त्वमिस''(छा०उ०६।८-१६) ''अयमात्मा ब्रह्म'' ( वृ० उ० २। ५ । १९) । "तत्सत्यं आत्मा" (छा॰ उ॰ ६। ८।१६) ''यत्साक्षादपरोक्षाद्रद्ध'' ( वृ० उ॰ ३।४।१)। "सबाह्या-भ्यन्तरो ह्यजः" ( मु० उ० २ । १।२)। "आत्मैवेद् सर्वम्" (छा॰ उ॰ ७। २५ । २) इत्यादीनाम् ।

निर्गुण होनेके कारण नीलता आदि-के समान गुणवत्त्व ही है। इसल्यिये उसका किसी भी नामसे निर्देश नहीं किया जा सकता।

पूर्व • —तत्र तो शशश्क्षक्षादिके समान [असद्र्प होनेके कारण] उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है।

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि शुक्तिका ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस-में आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा आत्मा है--ऐसा ज्ञान होनेपर वह अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त करनेका कारण होता है। तुरीयको अपना आत्मा जान छेनेपर अविद्या एवं तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं रहती । और तुरीयको अपने आत्म-खरूपसे न जाननेका कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि "तत्त्वमित" "अय-मात्मा ब्रह्म" "तत्सत्यं स आत्मा" ''यत्साक्षादपरोक्षादत्रह्म" '' स-वाद्याभ्यन्तरो ह्यजः" "आत्मैवेद ् सर्वम्"इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्यों-का पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है।

सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थ-रूपश्रतुष्पादित्युक्तस्तस्यापरमार्थ-रूपमविद्याकृतं रज्जुसर्पादि-सममुक्तं पादत्रयलक्षणं वीजाङ्-कुरस्थानीयम् । अथेदानीम-वीजात्मकं परमार्थस्वरूपं रज्ज-स्थानीयं सर्पादिस्थानीयोक्तस्थान-त्रयनिराकरणेनाह-नान्तःप्रज्ञ-मित्यादि ।

वह यह आत्मा परमार्थ और अपरमार्थरूपसे चार पादवाला है-ऐसा कहा है । उसका बीजाङ्कर-स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ-रूप रञ्जसर्पादिके समान अविद्या-जनित कहा गया है। अब सर्पाद-स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा-करणकर 'नान्तःप्रज्ञम्' इत्यादि उसके रज्जस्थानीय रूपसे अवीजात्मक परमार्थस्वरूपका वर्णन करते हैं--

त्रीयका स्वरूप

नान्तः प्रज्ञं न वहिष्प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञान-घनं न प्रज्ञं नापज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमण्राह्यम-लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चो-परामं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७॥

[ विवेकीजन ] तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःप्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः (अन्तर्यहिः) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है, और न अप्रज्ञ है। बल्कि अदृष्ट, अन्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अन्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपराम, शान्त, शिव और अद्दैतरूप है। यही आत्मा है और वहीं साक्षात् जाननेयोग्य है।।७॥

नन्वात्मनश्रतुष्पात्त्वं प्रतिज्ञाय | पूर्व-किन्तु आत्मा चार पादों-वाटा है-ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके पादत्रयकथनेनैव चतुर्थस्यान्तः- तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही प्रज्ञादिभ्योऽन्यत्वे सिद्धे नान्तः-प्रज्ञमित्यादिप्रतिषेधोऽनर्थकः ।

नः सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनैव
रज्जुस्यरूपप्रतिपत्तिअनातमप्रतिषेध
एव प्रमाणम्
नस्तुरीयत्वेन प्रतिपिपादियिषितत्वातः

तत्त्वमसीतिवत् । यदि हि त्र्यव-स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तरप्र-तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्त्रोपदेशा-शून्यतापत्तिर्वा । नर्थक्यं सर्पादिभिविंकल्प्य-रज्जरिव माना स्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तः-प्रज्ञादित्वेन विकरप्यते यदा तदान्तःप्रज्ञत्वादिप्रतिपेधविज्ञान-प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनर्थप्रप-अनिवृत्तिलक्षणफलं परिसमाप्तम्, इति त्रीयाधिगमे प्रमाणान्तरं साधनान्तरं वा न मृग्यम्।

चौथे पादका अन्तःप्रज्ञादि विशेषणों-से भिन्न होना तो सिद्ध ही है; अतः यह "नान्तःप्रज्ञम्" इत्यादि प्रतिपेध तो व्यर्थ ही है।

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प-का प्रतिपेध करनेसे ही रज्जुके खरूपका ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार, जैसा कि "तत्त्वमित" इत्यादि वाक्यमें देखा जाता है, [जाप्रदादि] तीनों अवस्थाओंमें स्थित आत्माका ही त्रीयरूपसे प्रतिपादन करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका कोई उपाय न रहनेके शास्त्रोपदेशकी ब्यर्थता अथवा शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती । जब कि सर्पादि (सर्प, धारा, भूच्छिद्रादि ) रूपसे विकल्पित रञ्जुके समान [जाप्रदादि] तीनों स्थानोंमें एक ही आत्मा अन्तः प्रज्ञादिरूपसे विकलिपत हो रहा है तब तो अन्तःप्रज्ञत्वादिके प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति-के समकाल ही आत्मामें अनर्थ-प्रपञ्चकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध हो जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार करनेके लिये इसके सित्रा किसी अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे रज्जुसर्पविवेकसमकाल इव रज्ज्वां सर्पनिष्टत्तिफले सति रज्ज्वधिगमस्य।

येपां पुनस्तमोऽपनयव्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते तेपां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग-व्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि-व्छिदिव्याप्रियत इत्युक्तं स्यात् ।

यदा पुनर्घटतमसोर्विचेककरणे प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादित्सिततमो-निवृत्तिफलावसानं छिदिरिव-च्छेद्यावयवसम्बन्धविचेककरणे प्रवृत्ता तद्वयवद्वैधीभावफला- कि रञ्जु और सर्पका विवेक होनेके समानकालमें ही रञ्जुमें सर्पनिवृत्ति-रूप फलकी प्राप्ति होते ही रञ्जुका ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये]।

किन्तु जिनके मतमें घटज्ञानमें अन्धकारकी निवृत्तिके सिवा किसी और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है उनका तो मानों ऐसा कथन है कि छेद्य पदार्थोंके अवयवोंका सम्बन्धिक्छेद करनेके अतिरिक्त भी छेदनिक्रयाका वस्तुके किसी एक अवयवमें कोई व्यापार होता है ।\*

छेद्यं अवयवोंका सम्बन्धच्छेद करनेमें प्रवृत्त छेदनिक्रया जिस प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त हो जानेमें समाप्त होनेवाली है उसी प्रकार जब कि घट और अन्धकारका पार्थक्य करनेमें प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी

\* तारपर्य यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी कियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें आरोपित अन्तः प्रज्ञत्वादिका निपेध ही कर्त्तव्य है। जो लोग घटजानमें अन्धकार निवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई और व्यापार भी स्वीकार करते हैं वे मानों ऐसा कहते हैं कि छेदनिक्रया छेद्यपदार्थके अवयवोंका सम्बन्धच्छेद करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमें कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्तु यह वात सर्वसम्मत है कि छेदनिक्रयाका अवयवविश्लेषणके सिवा कोई अन्य व्यापार नहीं होता। इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है।

१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो

वसाना तदा नान्तरीयकं घट-विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम् । न च तद्वदप्यात्मन्यध्याशे-पितान्तः प्रज्ञत्वादि विवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य अनुपादि तिसतान्तः प्रज्ञत्वादि नि-वृत्तिव्यतिरेकेण त्ररीये व्यापारो-पपत्तिः । अन्तःप्रज्ञत्वादिनि-वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि-भेदनिवृत्तेः। तथा च वक्ष्यति-''ज्ञाते द्वैतं न विद्यते'' ( माण्ड्र० का०१।१८) इति। ज्ञानस्य द्वेतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा-न्तरानवस्थानात् । अवस्थाने चानवस्थाप्रसङ्गाद्द्वैतानिवृत्तिः।

निवृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जाने-वाला है तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी है, वह प्रमाणका फल नहीं है।

उसीके समान आत्मामें आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, अनुपादित्सित (जिसका स्वीकार वरना इष्ट नहीं है उस)अन्तः प्रज्ञत्वादि-की निवृत्तिके सिवा त्ररीय आत्मामें कोई अन्य व्यापार होना सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी निवृत्तिके समकालमें ही प्रमात्वादि भेदकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही "ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता" इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति द्वैतिनवृत्तिके क्षणके सित्रा दूसरे क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग \* उपस्थित हो जानेसे दैतकी निवृत्ति

कोई कारण दिखायी नहीं देताः अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये— ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं।

\* अद्वैत-बोधके लिये जिन-जिन प्रमाणींका आश्रय लिया जाता है वे सब दैतप्रश्चके ही अन्तर्गत हैं। निखिलद्वैतकी निर्मुत्त करनेवाला मृतिज्ञान भी वृत्तिरूप होनेके कारण दैतके ही अन्तर्गत है। यदि वह सम्पूर्ण दैतकी निर्मुत्ति करके भी बना रहे तो उसकी निर्मुत्तिके लिये किसी अन्य मृत्तिकी अपेक्षा होगी और उसके लिये किसी तीसरीकी। इस प्रकार अनवस्था दोष्ठ उपस्थित हो जायगा और दैतकी निर्मुत्ति कभी नहीं पावेगी। इसलिये निखिलद्वैतकी निर्मुत्ति

तसात्प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा-रसमकालैवात्मन्यध्यारोपितान्तः-प्रज्ञत्वाद्यनर्थनिवृत्तिरिति सिद्धम्। नान्तःप्रज्ञमिति तैजसप्रतिषेधः। न वहिष्प्रज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः। नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्स्वमयोः अन्तरालावस्थाप्रतिषेधः । प्रज्ञानघनमिति सुषुप्तावस्थाप्रति-पिधः। बीजभावाविवेकरूपत्वात्। न प्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयप्रज्ञा-तृत्वप्रतिषेधः । नाप्रज्ञमित्य-चैतन्यप्रतिषेधः।

कथं पुनरन्तःप्रज्ञत्वादीना-मात्मिन गम्यमानानां रज्ज्वादौ सर्पादिवत्प्रतिपेधादसंत्वं गम्यत

इत्युच्यते । ज्ञस्वरूपाविशेषेऽपि रञ्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प,

ही नहीं होगी । अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनर्थकी निवृत्ति हो जाती है ।

'अन्तःप्रज्ञ नहीं है' ऐसा कहकर तैजसका प्रतिषेध किया है; 'बहि-ष्प्रज्ञ नहीं है' इससे विश्वका निषेध किया है; 'उभयतःप्रज्ञ नहीं है' इस वाक्यसे जाप्रत् और स्वप्नके बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है; 'प्रज्ञानधन नहीं है' इससे सुषुप्तिका प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज-भावमय-अविवेकस्वरूपा है; 'प्रज्ञ नहीं है' इससे एक साथ सब विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है; तथा 'अप्रज्ञ नहीं है' इससे अचेतनताका निषेध किया है।

किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि धर्म आत्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं तो केवल प्रतिपेधके ही कारण उनका रज्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्पादिके समान असत्यत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? इसपर कहते हैं— रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प,

करनेके उत्तर-क्षणमें ही वृत्तिज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है-यही मत समी-चीन है। इतरेतरच्यभिचाराद्रज्ज्वादाविव सर्पधारादिविकल्पितभेदवत् सर्वत्राच्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वम् ।

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न ।
सुषुप्तस्यानुभूयमानत्वात् । "न
हि विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपो
विद्यते" (बृ० उ० ४।३।३०)
इति श्रुतेः।

अत एवादृष्टम् । यसादृदृष्टं तसादृ व्यवहार्यम् । अग्राह्यं कर्मे-निद्रयेः । अलक्षणमलिङ्गिमित्येतद्-ननुमेयमित्यर्थः । अत एवा-चिन्त्यम् । अत एवाव्यपदेवयं शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसारं जाग्रदादिस्थानेष्वेकोऽयमात्मेत्य-व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु-सरणीयम्। अथ वैक आत्मप्रत्ययः धारा आदि विकल्पभेदोंके समान उनके चित्स्वरूपमें कोई भेद न होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रृप हैं। किन्तु चित्स्वरूपका कहीं भी व्यभिचार नहीं है; इसिटिये वह सत्य हैं।

यदि कहो कि सुष्रिप्तमें उसका व्यभिचार होता है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुष्रिप्तका भी अनुभव हुआ करता है; जैसा कि "विज्ञाताकी विज्ञातिका छोप नहीं होता" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

इसीलिये वह अदृश्य हैं । और क्योंकि अदृश्य हैं इसिलिये अव्यवहार्य हैं तथा कर्मेन्द्रियों से अग्राह्म और अलक्षण यानी लिङ्गरहित हैं । तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान नहीं किया जा सकता । इसीसे वह अचिन्त्य है अत्र व शब्दों द्वारा अकथनीय हैं । वह एकात्मप्रत्ययसार है । अर्थात् जाग्रत् आदि स्थानों में एक ही आत्मा है—ऐसा जो अव्यमिचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किये जाने योग्य है । सारं प्रमाणं यस्य तुरीयस्वाधिगमे तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम् । "आत्मेत्येवोपासीत" ( बृ० उ० १ । ४ । ७ ) इति श्रुतेः । अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधर्म-

प्रतिषेधः कृतः। प्रपञ्चोपश्ममिति जाग्रदादिस्थानधमीमाव उच्यते। एव शान्तमविक्रियम्, शिवं यतोऽद्वैतं भेदविकलप-रहितम्। चतुर्थं तुरीयं मन्यन्तेः प्रतीयमानपादत्रयरूपवैलक्षण्यात। आत्मा स विज्ञेय इति प्रतीयमानसर्पभू च्छिद्रदण्डादिच्य-तिरिक्ता रज्जुस्तथा यथा तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थ आत्मा ''अदृष्टो द्रष्टा'' (बृ० उ० ३। ७। २३) ''न हि द्रष्ट्रई प्टेविंपरिलोपो विद्यते" (बृ० उ० ४ । ३ । २३) इत्यादिभिरुक्तो यः। स विज्ञेय

अथवा "आत्मा है—इस प्रकार ही उपासना करे" इस श्रुतिके अनुसार जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है।

अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियों (जाप्रत् आदि अवस्थाओंके अभिमानियों) के धर्मीका प्रतिपेध किया गया. 'प्रवञ्चोपशमम्' इत्यादिसे जाप्रत् आदि स्थानों ( अवस्थाओं ) के **धर्मों**का वतलाया जाता अभाव है । इसीछिये वह शान्त यानी अविकारी है; और क्योंकि वह अद्वैत अर्थात् भेदरूप विकल्पसे रहित है. इसलिये शिव है। उसे चतुर्थ यानी तुरीय मानते हैं; क्योंकि यह प्रतीत होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण है। वहीं आत्मा है और वहीं ज्ञातव्य है । अतः जिस प्रकार रज्ज अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड और भृच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन है उसी प्रकार 'तत्त्वमित' इत्यादि वाक्योंका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका कि ''अदृश्य होकर भी देखनेवाला हैं" ''द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता'' इत्यादि श्रुतियोंने प्रतिपादन किया है, अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं-से सर्वथा भिन्न है। । वही ज्ञातन्य है

इति भूतपूर्वगत्याः ज्ञा द्वैताभावः॥ ७॥

ज्ञाते - ऐसा भ्तपूर्वगितसे अक्षा जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर दैतका अभाव हो जाता है ॥ ७॥

न्ह्या प्रभाव तुरीयका प्रभाव अत्रैते स्रोका भवन्ति— इसी अर्थमें ये श्लोक हैं-—

निवृत्ते सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः । अद्भैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः ॥ १०॥ तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान-प्रभु (समर्थ) है । वह अविकारी, सब पदार्थीका अद्भैतरूप, देव, तुरीय और व्यापक

प्राज्ञतैजसिवश्वलक्षणानां सर्वदुःखानां निष्टत्तेरीशानस्तुरीय आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं प्रश्वरिति । दुःखनिष्टत्तं प्रति प्रश्चर्भवतीत्यर्थः । तद्विज्ञान-निमित्तत्वाद्दुःखनिष्टत्तेः ।

माना गया है ॥ १०॥

अव्ययो न व्येति खरूपान्न व्यभिचरतीति यावत्। एतत्कृतः यसादद्वैतः। सर्वभावानां रज्जु- तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस-और विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान है। 'ईशान' इस पदकी व्याख्या 'प्रभु' है। तात्पर्य यह है कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति-का कारण है।

अन्यय—जो न्यय (विकार) को प्राप्त नहीं होता; अर्थात् जो स्ररूपसे न्यभिचरित यानी च्युत नहीं होता। क्यों च्युत नहीं होता? क्योंकि वह अद्वैत है। अन्य सब

<sup>\*</sup> अर्थात् अविद्यावस्थामें आत्मामें जो हेयत्व मान रखा था उसीका आश्रय लेकर तुरीयको 'ज्ञातव्य' कहा जाता है। वास्तवमें तो जो अव्यवहार्य और अप्रमेय है उसे ज्ञातव्य भी नहीं कहा जा सकता।

सपेवन्म्पात्वात्स एष देवो द्योतनानुरीयश्रतुर्थो विभुव्यिपी स्मृतः ॥१०॥

पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान मिध्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील होनेके कारण वह यह देव तुर्य यानी चतुर्थ और विभु यानी व्यापक माना गया है ॥ १०॥

## ---

विश्व और तैजससे तुरीयका भेद

भावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या-वधारणार्थम्—

विश्वादीनां सामान्यविशेष-। तुरीयका यथार्थ खरूप समझनेके लिये विश्व आदिके सामान्य और विशेष भावका निरूपण किया जाता है--

कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसौ। प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ये न सिध्यतः ॥ ११ ॥

विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य (फलावस्था) और कारण ( वीजावस्था ) से बँधे हुए माने जाते हैं: किन्तु प्राज्ञ केवल कारणावस्था-से ही बद्ध है। तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं॥ ११॥

कार्य क्रियत इति फलभावः। कारणं करोतीति बीजभावः। तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां वीजफलभावाभ्यां तो यथोक्तो विश्वतैजसौ बद्धौ संगृहीताविष्येते। प्राज्ञस्तु बीजभावेनैव बद्धः।

जो किया जाय उसे कार्य कहते हैं; वह फलभाव है। और जो करता है उसे कारण कहते हैं; वह बीज-भाव है। ये उपर्युक्त विश्व और तैजस तत्त्रके अग्रहण एवं अन्यथा-ग्रहणरूप वीजभाव और फलभावसे वँघे अर्थात् सम्यक प्रकारसे पकड़े हए माने जाते हैं । किन्तु प्राज्ञ केवल बीजभावसे ही बँघा हुआ है। तत्त्वाप्रतिवोधमात्रमेव हि बीजं
प्राज्ञत्वे निमित्तम् । ततो द्वौ तौ
बीजफलभावौ तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न विद्येते
न सम्भवत इत्यर्थः ॥११॥

तत्त्वका अप्रतिबोधरूप बीज ही उसके प्राज्ञत्वमें कारण है । इससे तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे बीज और फल्लभावरूप तत्त्वका अप्रहण एवं अन्यथा प्रहण दोनों ही नहीं रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी सम्भावना ही नहीं है।। ११।।

<del>→्रिश्चेंं</del> प्राज्ञसे तुरीयका भेद

कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण-लक्षणौ बन्धौ न सिध्यत इति । यसात्— वि.न्तु प्राज्ञकी कारणबद्धता किस प्रकार है ? तथा तुरीयमें तत्त्वका अग्रहण और अन्यथाग्रहण-रूप बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ? इसपर कहते हैं, क्योंकि—

नात्मानं न परांश्रेव न सत्यं नापि चानृतम् । प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वदृक्सदा ॥ १२॥

प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वदृक् है ॥ १२॥

आतमविलंक्षणमिवद्यावीजप्रस्तं बाह्यं द्वैतं प्राज्ञो न किश्चन संवेत्ति यथा विश्वतेजसौ। ततश्चासौ तत्त्वा-प्रहणेन तमसान्यथाग्रहणवीज-भूतेन बद्धो भवति। यसात्तुरीयं तत्सर्वदृक्सदा तुरीयादन्यस्था-

प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप वीज-से उत्पन्न हुए बहिः स्थित वेद्यपदार्थरूप द्रोतको कुछ भो नहीं जानता, जैसा कि विश्व और तैजस उसे जानते हैं। इसीठिये यह अन्यथाप्रहणके वीज-भूत तत्त्वाप्रहणरूप अन्धकारसे वैधा रहता है। और क्योंकि तुरीयसे भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके भावात्सर्वदा सदैवेति सर्वं च तद्दक्षचेति सर्वेदक्तसाझ तत्त्वाग्रहणलक्षणं वीजं तत्र। तत्त्रस्तस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत एवाभावो न हि सवितरि सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धमप्रकाशन-मन्यथाप्रकाशनं वा सम्भवति। "न हि द्रष्टुर्द्दष्टेविषरिलोपो विद्यते" ( वृ० उ० ४। ३। २३) इति श्रुतेः।

अथ वा जाग्रत्स्वसयोः सर्व-भृतावस्थः सर्ववस्तुदगाभास-म्तुरीय एवेति सर्वदक्सदा। "नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ" ( दृ० उ० ३।८।११) इत्यादि-श्रुतेः॥१२॥ कारण वह सदा-सर्वदा सर्वदक्षरूप ही है—जो सर्वरूप और उसका साक्षी भी हो उसे 'सर्वदक्' कहते हैं—इसिटिये उसमें तत्त्वका अग्रहण-रूप बीजावस्था नहीं है और इसी-टिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाले अन्यथाग्रहणका भी अभाव है, क्योंकि सदा प्रकाशस्क्रप सूर्यमें उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा अन्यथा-प्रकाशन सम्भव नहीं है, जैसा कि ''इप्राक्षी दृष्टिका विपरिलोप नहीं होता'' इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

अथवा जाग्रत् एवं खप्तावस्थाके सम्पूर्ण भ्तोंमें स्थित और समस्त पदार्थोंके साक्षीरूपसे तुरीय ही भासमान है इसिंटिये वह सर्वदा सर्वसाक्षी है, जैसा कि "इससे भिन और कोई द्रष्टा नहीं है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १२॥

द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः । बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३ ॥

द्दैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु प्राज्ञ बीजस्वरूपा निदासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥१३॥ माण्ड्र॰ ३निमित्तान्तरप्राप्ताशङ्कानिवृत्त्यर्थोऽयं क्लोकः । कथं द्वैताग्रहणस्य तुज्यत्वात्कारणबद्धत्वं
प्राज्ञस्येव न तुरीयस्येति प्राप्ताशङ्का निवर्त्यते ।

यसाद्वीजिनद्रायुतस्तत्त्वा-प्रतिवोधो निद्रा, सेव च विशेष-प्रतिवोधप्रसवस्य वीजम्; सा वीजिनद्रा, तया युतः प्राज्ञः। सदा दृक्स्वभावत्यात्तत्त्वाप्रति-बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते। अतो न कारणवन्ध-स्तिसिनित्यभिप्रायः॥ १३॥ यह श्लोक निमित्तान्तरसे प्राप्त आशंकाकी निवृत्तिके लिये है । भला द्वैताग्रहणकी समानता होनेपर भी प्राज्ञकी ही कारणवद्धता क्यों है ? तुरीयकी क्यों नहीं है ? —इस प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ही निवृत्त किया जाता है ।

[इसका यह कारण है] क्यों-कि वह (प्राज्ञ) बीजनिद्रासे युक्त है—तस्त्रके अज्ञानका नाम निद्रा है, वहीं विशेष विज्ञानकी उत्पक्तिका बीज है; अतः उसे 'बीजनिद्रा' कहते हैं—प्राज्ञ उससे युक्त है। किन्तु सर्वदा सर्वदक्ष्यरूप होनेके कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं

तुरीयका स्वम-निद्राशून्यत्व

स्वप्तनिद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्त्वस्वप्तनिद्रया । न निद्रां नैवच स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः ॥ १४ ॥

विश्व और तैजस—ये खप्त और निदासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ खप्तरिहत निदासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और न खप्त ही ॥ १४ ॥

स्वप्नोऽन्यथाग्रहणं सर्प इव रञ्जुमें सर्प-प्रहणके समान रज्ज्वाम् । निद्रोक्ता तत्त्वाप्रति- अन्यथाग्रहणका नाम स्वप्न है; तथा बोधलक्षणं तम इति । ताभ्यां खमनिद्राभ्यां युक्तौ विश्वतैजसौ। अतस्तो कार्यकारणवद्धावित्युक्तौ। प्राज्ञस्त स्वभवर्जितकेवलयैव निद्रया युत इति कारणबद्ध इत्युक्तम् । नोभयं पश्यन्ति तुरीये निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात सवितरीय तमः । अतो न कार्य-कारणबद्ध इत्युक्तस्त्ररीयः ॥१४॥ है ॥ १४ ॥

तत्त्वके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा कहते हैं । उन खप्त और निद्रासे विश्व और तैजस यक्त हैं; अतः वे कार्यकारणवद्भ कहे गये हैं। किन्त प्राज्ञ तो खप्तरहित केवल निदासे ही यक्त है: इसलिये उसे कारणबद्ध कहा है । निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता-लोग तरीयमें ये दोनों ही वातें नहीं देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके समान वे उससे विरुद्ध हैं। अतः तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँधा हुआ नहीं है-ऐसा कहा गया

कदा त्रीये भवतीत्युच्यते-

निश्चितो । अब यह वतलाया जाता है कि मनुष्य तुरीयमें कव निश्चित होता है--

अन्यथा गृह्लतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः । विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥ १५॥

अन्यथा प्रहण करनेसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वको न जाननेसे निद्रा होती है। और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५॥

स्त्रप्रजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां सर्प इव गृह्णतस्तन्वं खमो भवति। निद्रा

रज्जुमें सर्पप्रहणके समान खप्त और जागरित अवस्थाओंमें तत्त्वके अन्यथाप्रहणसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वमजानतिस्तसृष्य- तत्त्वके न जाननेसे निद्रा होती है, वस्थासु तुल्या । स्वमिनद्रयो-स्तुल्यत्वाद्विश्वतैजसयोरेकराशि-त्वम् । अन्यथाग्रहणप्राधान्याच गुणभ्ता निद्रेति तस्मिन्वपर्यासः स्वमः । तृतीये तु स्थाने तन्त्वा-ज्ञानलक्षणा निद्रैव केवला विपर्यासः ।

अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपयसि कार्यकारणबन्धरूपे परमार्थ-तत्त्वप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं पदमञ्जते। तदोभयलक्षणं बन्ध-रूपं तत्रापदयंस्तुरीये निश्चितो भवतीत्यर्थः॥ १५॥ जो तीनों अवस्थाओंमें तुल्य है। इस प्रकार खप्त और निद्रामें तुल्य होनेके कारण विश्व और तैजसकी एक राशि है। उनमें अन्यथा-प्रहणकी प्रधानता होनेके कारण निद्रा गौण है; अतः उन अवस्थाओं-में खप्ररूप विपरीत ज्ञान रहता है। किन्तु तृतीय स्थान (सुषुप्ति) में केवल तत्त्वाप्रहणरूप निद्रा ही विपर्यास है।

अतः उन कार्यकारणरूप स्थानों-के अन्यथाप्रहण और तत्त्वाप्रहण-रूप विपर्यासोंका परमार्थतत्त्वके बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है। तब उस अवस्थामें दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जाता है—ऐसा इसका ताल्पर्य है॥ १५॥



वोध कब होता है ?

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्तमद्वैतं बुध्यते तदा ॥ १६॥

जिस समय अनादि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात् तत्त्वज्ञान लाभ करता है ] उसी समय उसे अज, अनिद्र और स्वप्तरहित अद्देत आत्मतत्त्वका बोध प्राप्त होता है ॥ १६॥ योऽयं संसारी जीवः स उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिवोधरूपेण वीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च अनादिकालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन खप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं पश्चोऽहमेपां स्वामी सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन विधितश्चानेनेत्येवंप्रकारानस्वमान् स्थानद्वयेऽपि पश्यनसुप्तः।

यदा वेदान्तार्थतत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं त्वं हेतुफलात्मकः किं तु तत्त्व-मसीति प्रतिवोध्यमानः, तदैवं प्रतिबुध्यते—

कथम् १नासिन्वाद्यमाभ्यन्तरं वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो-ऽजं सवाद्याभ्यन्तरसर्वभावविकार-वर्जितमित्यर्थः । यसाजन्मादि-कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोबीजं निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्रं

यह जो संसारी जीव है वह तत्त्वाप्रतिवोधरूप वीजास्मिका एवं अन्यथाप्रहणरूप अनादिकालसे प्रवृत्त मायारूप निदाके कारण [स्वप्न और जागरित ] दोनों ही अवस्थाओंमें 'यह मेरा पिता है, यह पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, गृह और पशु हैं, मैं इनका खामी हूँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी, क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता हूँ' इत्यादि प्रकारके स्वप्न देखता हुआ सो रहा है ।

जिस समय वेदान्तार्थके तत्त्रको जाननेवाले किसी परम कारुणिक गुरुके द्वारा 'त् इस प्रकार हेतु एवं फल्खरूप नहीं है, किन्तु त् वही है' इस प्रकार जगाया जाता है उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है—

किस प्रकारका बोध होता है ?
[सो बतलाते हैं—] इसमें बाह्य अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार नहीं है, इसिलेये यह अजन्मा यानी सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित है। और क्योंकि इसमें जन्मादिकी कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्य-कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है इसिलेये यह अनिद्र है। वह तुरीय

तत्त्रीयमत एवाखमम्; तिनिमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य यसाचानिद्रमखमं तसादजमद्वैतं तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥१६॥

अनिद्र है, इसीलिये अखप्त भी है: क्योंकि अन्यथाप्रहण तो तित्वा-प्रतिबोधरूप । निद्राहीके कारण हुआ करता है। इस प्रकार क्योंकि वह अनिद्र और अखप है इसलिये ही उस समय अजन्मा और अद्देत त्ररीय आत्माका बोध होता है ॥१६॥

---

ऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वैतमि-त्यच्यते---

प्रपञ्चनिवृत्त्या चेत्प्रतिबुध्यते- यदि बोध प्रपञ्चनिवृत्तिसे ही होता है तो जबतक प्रपञ्चकी निवृत्ति न हो तवतकं अद्वैत कैसा? इसपर कहा जाता है-

प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव

प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥ १७॥ मायामात्रमिदं

ं प्रपन्न यदि होता तो निवृत्त हो जाता—इसमें सन्देह नहीं। किन्तु [ वास्तवमें ] यह द्वैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है ॥ १७॥

सत्यमेवं स्थात्प्रपञ्चो यदि विद्येत, रज्ज्वां सर्प इव कल्पितत्वात्र तु स विद्यते। विद्यमानश्रेत्रिवर्तेत न संशयः। न हि रज्ज्वां भ्रान्तिबुद्ध्या सर्पो विद्यमानः

यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु वह तो रञ्जुमें सर्पके समान कल्पित होनेके कारण [ वस्तुतः ] है ही नहीं । यदि वह होता तो, इसमें सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता । रञ्जुमें भ्रमबुद्धिसे कल्पना किया हुआ सर्प [वस्तुतः ] विद्यमान

सन्विवेकतो निवृत्तः । नैव माया मायाविना प्रयुक्ता तद्दिंगां चक्षर्वन्धापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं द्वैतं रज्जुवन्मायावि-वचादैतं परमार्थतस्तसान कश्चित्प्रपञ्चः प्रवृत्तो निवृत्तो वास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७॥ होनेवाळा नहीं है ॥ १७॥

रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं होता । मायाबीद्वारा फैलायी हुई माया, देखनेवालोंके दृष्टिबन्धनके हटाये जानेपर, पहले विद्यमान रहती हुई निवृत्त नहीं होती । इसी प्रकार यह प्रपञ्चसंज्ञक द्वैत भी मायामात्र ही है; परमार्थतः तो रउज अथवा मायावीके समान अद्वैत ही है। अतः तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा निवृत्त

गरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है

विकल्पः कथं निवर्तत इत्युच्यते-

ननु शास्ता शास्त्रं शिष्य इति । यदि कहो कि शासक, शास्त्र और शिष्य-इस प्रकारका विकल्प किस प्रकार निवृत्त हो सकता है ? तो इसपर कहा जाता है-

विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्। उपदेशाद्यं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥ १८॥

इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता । यह [ गुरु-शिष्यादि ] वाद तो उपदेशके ही लिये है । आत्मज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता ॥ १८ ॥

केनचित्कल्पितः स्यात् । यथायं

विकल्पो विनिवर्तेत यदि | यदि किसीने इसकी कल्पना की होती तो यह विकल्प निवृत्त हो जाता । जिस प्रकार यह प्रपञ्च मायारज्जुसर्पवत्तथायं माया और रञ्जुसर्पके सदश है उसी शिष्यादिभेदविकल्पोऽपि प्राक् प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तोऽत उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता शास्त्रमिति । उपदेशकार्ये तु ज्ञाने निर्श्वते ज्ञाते परमार्थतत्त्वे द्वैतं न विद्यते ॥ १८ ॥

प्रकार यह शिष्यादि भेदविकलप भी आत्मज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके निमित्तसे हैं। अतः शिष्य, शासक और शास्त्र—यह वाद उपदेशके ही लिये हैं। उपदेशके कार्यस्वरूप ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात् परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो जानेपर द्वैतकी सत्ता नहीं रहती॥ १८॥

--

आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और उसकी मात्राओंका तादात्म्य

अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्र-तुष्पादात्मेति व्याख्यातो यः-

अन्नतक जिस ओंकाररूप चतु-ति यः— प्पाद् आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ) की प्रधानतासे वर्णन किया है—

# सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८॥

वह यह आत्मा अक्षरदृष्टिसे ओंकार है; वह मात्राओंको विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अकार, उकार और मकार हैं॥ ८॥

सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमधिकृत्याभिधानप्राधान्येन वर्ण्यमानोऽध्यक्षरम् । किं पुनस्तद्क्षरमित्याह, ओङ्कारः । सोऽयमोङ्कारः पाद्यः प्रविभज्यमानः,

वह यह आत्मा अध्यक्षर है;
अक्षरका आश्रय हेकर जिसका
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया
जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं।
किन्तु वह अक्षर है क्या ? इसपर
कहते हैं—वह ओंकार है। वह
यह ओंकार पादरूपसे विभक्त
किये जानेपर अधिमात्र यानी

अधिमात्रं मात्रामधिकृत्य वर्तत इत्यधिमात्रम् । कथम् ? आत्मनो ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः । कास्ताः ? अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ मात्राको आश्रय करके वर्तमान रहता है, इसिटिये इसे 'अधिमात्र' कहते हैं। सो किस प्रकार १ क्यों-कि आत्माके जो पाद हैं वे ही ओंकारकी मात्राएँ हैं। वे मात्राएँ कौन-सी हैं १ अकार, उकार और मकार—ये ही [वे मात्राएँ हैं]।।८॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अकार और विश्वका तादातम्य

तत्र विशेषिनयमः क्रियते अब उनमें विशेष नियम किया जाता है—

# जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा-तेरादिमत्वाद्वाप्रोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९॥

जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्वके कारण [ओंकारकी] पहली मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [महापुरुगोंमें]

आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥

जागरितस्थानो वैश्वानरो यः स ओङ्कारस्याकारः प्रथमा मात्रा। केन सामान्येनेत्याह — आप्तेराप्ति-र्व्याप्तिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता "अकारो वै सर्वा वाक्" ( ऐ॰ आ॰ २ । ३ । ६ ) इति श्रुतेः। जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर है वही ओंकारकी पहली मात्रा अकार है। किस समानताके कारण पहली मात्रा है—इसपर कहते हैं— आप्तिके कारण, आप्तिका अर्थ व्याप्ति है। "अकार निश्चय ही सम्पूर्ण वाणी है" इस श्रुतिके अनुसार अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है। तथा वैश्वानरेण जगत्ः ''तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मृर्धेव सुतेजाः" (छा०उ०५। १८।२) इत्यादिश्रुतेः।

अभिधानाभिधेययोरेकत्वं

चावोचाम । आदिरस्य विद्यत

इत्यादिमद्यथैवादिमदकाराख्यमक्षरं तथैव वैश्वानरस्तसाद्वा
सामान्यादकारत्वं वैश्वानरस्य ।

तदेकत्वविदः फलमाह—आमोति

ह वै सर्वान्कामानादिः प्रथमश्र

भवति महतां य एवं वेद,

यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥

तथा "उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही बुलोक है" इस श्रुतिके अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत् न्याप्त है।

अभिधान (वाचक) और
अभिधेय (वाच्य) की एकता तो
हम कह ही चुके हैं । जिसमें आदि
(प्रथमता) हो उसे आदिमत्
कहते हैं । जिस प्रकार अकार
नामक अक्षर आदिमान् है उसी
प्रकार वैश्वानर भी है । उसी
समानताके कारण वैश्वानरकी
अकाररूपता है । उनकी एकता
जाननेवालेके लिये फल बतलाया
जाता है—'जो पुरुष ऐसा जानता
है अर्थात् उपर्युक्त एकत्वको जाननेवाला है वह समस्त कामनाओंको
प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषोंमें
आदि—प्रथम होता है' ॥ ९॥

--

उकार और तैजसका तादात्म्य

स्वप्रस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा-दुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वे ज्ञानसन्तर्ति समानश्च भवति नास्यात्रहावित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥ स्वप्त जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्प तथा मध्यवर्तित्वके कारण ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता॥ १०॥

खप्रस्थानस्तेजसो यः स ओङ्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा । केन सामान्येनेत्याह-उत्कर्णात् । अकारादुत्कृष्ट इत्र ह्युकारस्तथा तैजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारम-कारयोमध्यस्थ उकारस्तथा विश्वप्राज्ञयोर्भध्ये तैजसोऽत उभयभाक्तवसामान्यात्। विद्वत्फलमुच्यते—उत्कर्पति ह वैज्ञानसन्ततिम्। विज्ञानसन्तति वर्धयतीत्यर्थः । समानस्तुल्यश्र मित्रपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्यप्र-द्वेष्यो भवति । अत्रक्षविदस्य कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥

जो स्वप्तस्थानवाल तैजस है वह ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है । किस समानताके कारण दूसरी मात्रा है—इसपर कहते हैं—उक्कर्य-के कारण । जिस प्रकार अकारसे उकार उक्कष्ट-सा है उसी प्रकार विश्वसे तैजस उक्कष्ट है । अथवा मध्यवर्त्तित्वके कारण [ उन दोनोंमें समानता है ] । जिस प्रकार उकार अकार और मकारके मध्यमें स्थित है उसी प्रकार विश्व और प्राक्तके मध्यमें तैजस है । अतः उभयपरत्वरूप समानताके कारण भी [ उनमें अभिन्नता है ] ।

अव इस प्रकार जाननेवालेको जो फल मिलता है वह वतलाया जाता है—जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञानसन्तित अर्थात् विज्ञानसन्तिन अर्थात् विज्ञानसन्तिन अर्थात् विज्ञानसन्तिन अर्थात् विज्ञानसन्तिन अर्थात् विज्ञानसन्तिन अर्थात् स्वके प्रति समान—तुल्य होता है अर्थात् मित्रपक्षके समान रात्रुपक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा उसके कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १०॥

मकार और प्राज्ञका तादात्म्य

# सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोतिं ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११॥

सुप्रिप्त जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लयके कारण ओंकार-की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस सम्पूर्ण जगत्का मान—प्रमाण कर लेता है और उसका लयस्थान हो जाता है।। ११॥

सुप्रस्थानः प्राज्ञो यः स ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा। केन सामान्येनेत्याह सामान्य-मिदमत्रः मितेर्मितिर्मानं मीयते इत्र हि विश्वतैजसौ प्राज्ञेन प्रलयोत्पत्त्योः प्रवेशनिर्गमाभ्यां प्रस्थेनेव यवाः। यथोङ्कारसमासौ पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इवाकारोकारौ मकारे। अपीतेर्वा। अपीतिरप्यय एकी-

भावः । ओङ्कारोचारणे ह्यन्त्ये-ऽक्षर एकीभृताविवाकारोकारी । सुषुप्तिस्थानवाला जो प्राज्ञ है वह ओंकारकी तींसरी मात्रा मकार है। किस समानताके कारण? सो वतलाते हैं—यहाँ इनमें यह समानता है—ये मितिके कारण [समान हैं]। मिति मानको कहते हैं; जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके वाट) से जौ तौले जाते हैं उसी प्रकार प्रख्य और उत्पक्तिके समय मानों प्रवेश और निर्ममनके द्वारा प्राज्ञ से विश्व और तैजस मापे जाते हैं; क्योंकि ओंकारकी समाप्तिपर उसका पुनः प्रयोग किये जानेपर मानों अकार और उकार मकारमें प्रवेश करके उससे पुनः निकलते हैं?

अथवा अपीतिके कारण भी उनमें एकता है। अपीति अप्यय अर्थात् एकीभावको कहते हैं। क्योंकि [जिस प्रकार] ओंकारका उचारण करनेपर अकार और उकार अन्तिम अक्षरमें एकीभूत-से हो जाते हैं तथा विश्वतैजसौ सुषुप्तकाले प्राज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्वं प्राज्ञमकारयोः ।

विद्वत्फलभाहः मिनोति ह

वा इदं सर्वं जगद्याधात्म्यं

जानातीत्यर्थः । अपीतिश्च

जगत्कारणात्मा भवतीत्यर्थः ।

अत्रावान्तरफलवचनं प्रधान
साधनस्तुत्यर्थम् ॥ ११ ॥

उसी प्रकार सुषुप्तिके समय विश्व और तैजस प्राज्ञमें छीन हो जाते हैं। सो, इस समानताके कारण भी प्राज्ञ और मकारकी एकता है।

अब इस प्रकार जाननेवालेको जो फल मिलता है वह बतलाते हैं— [ जो ऐसा जानता है ] वह इस राम्पूर्ण जगत्को माप लेता है, अर्थात् इसका यथार्थ खरूप जान लेता है; तथा अपीति यानी जगत्का कारणखरूप हो जाता है । यहाँ जो अवान्तर फल बतलाये गये हैं वे प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये हैं ॥ ११ ॥

मात्राओंकी विश्वादिरूपता

अत्रेते स्रोका भवन्ति— इसी अर्थमें ये श्लोक भी हैं—

# विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम् । मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च ॥ १६॥

जिस समय विश्वका अत्व—अकारमात्रत्व वतलाना इष्ट हो, अर्थात् वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरूप समानता भी स्फुट ही है ॥ १९॥ विश्वस्थात्वमकारमात्रत्वं यदा
विवक्ष्यते तदादित्वसामान्यग्रुक्तन्यायेनोत्कटमुद्भृतं दृज्यत
इत्यर्थः । अत्विववक्षायामित्यस्य
व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति
विश्वस्थाकारमात्रत्वं यदा
संप्रतिद्यत इत्यर्थः । आप्तिसामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवर्तते
चशब्दात् ॥ १९ ॥

जिस समय विश्वका अत्व यानी अकारमात्रत्व कहना इष्ट होता है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके प्राथमिकत्वकी समानता उत्कट अर्थात् उन्नत (प्रकटरूपसे) दिखायी देती है। 'मात्रासम्प्रतिपत्ती'—यह 'अत्विववक्षायाम्' इस पदकी ही व्याख्या है। तात्पर्य यह है कि जिस समय विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता है उस समय उनकी व्याप्तिकी समानता तो स्पष्ट ही है। यहाँ 'च' शब्दसे 'उत्कटम्' इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है।।१९॥

# तैजसस्योत्विवज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् । मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधम् ॥ २०॥

तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात् तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है। तथा उनका उभयत्व भी स्पष्ट ही है।। २०॥

तैजसस्योत्विवज्ञान उकारत्व-विवक्षायाम्रुत्कर्षो दश्यते स्फुटं स्पष्ट इत्यर्थः । उभयत्वं च स्फुट-मेवेति । पूर्ववत्सर्वम् ॥ २०॥

तैजसके उत्व-विज्ञानमें अर्थात् उसका उकाररूपसे प्रतिपादन करने-में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिख्ळायी देता है। इसी प्रकार उभयत्व भी स्पष्ट ही है। रोष सब पूर्ववत् है॥२०॥

## मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् । मात्रासंप्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥ २१॥

प्राज्ञको मकाररूपतामें अर्थात् प्राज्ञ मकारमात्रारूप है--ऐसा जाननेमें उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है । इसी प्रकार उनमें लय-स्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है ॥ २१॥

वुत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ॥२१॥ और लयरूप समानता स्पष्ट हैं-

मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया- प्राज्ञके मकाररूप होनेमें मान यह इसका ताल्पर्य है ॥ २१ ॥

---

ओंकारोपासकका प्रभाव

त्रिषु धामसु यस्तुर्व्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः ।

स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चेव महामुनिः॥ २२॥

जो पुरुप तीनों स्थानोंमें [बतलायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका प्जनीय और वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥

यथोक्तस्थानत्रये यस्त्रत्यमुक्तं। सामान्यं वेत्त्येवमेवैतदिति निश्चितो जो 'यह इसी प्रकार है' ऐसा निश्चय-**यः स पूज्यो वन्दाश्च ब्रह्मविछोके** पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता लोकमें भवति ॥ २२॥

उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य-रूपसे वतलायी गयी समानताको पूजनीय एवं वन्दनीय होता है॥२२॥

\*\*\*

ओंकारकी व्यस्तोपासनाके फल

मात्राभिः यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो ध्यायति करके उपर्युक्त ओंकारको जानते हुए तम्—

यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके सहैकत्वं कृत्वा पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व जो उसका ध्यान करता है उसे—

# अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तैजसम् । मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥ २३ ॥

अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार प्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसोकी गति नहीं है ॥ २३ ॥

अकारो नयते विश्वं प्रापयति । अकारालम्बनोङ्कारं विद्वान्वैश्वा-नरो भवतीत्यर्थः । तथोकार-स्तैजसम् । मकारश्वापि पुनः प्राज्ञम्। चशब्दान्नयत इत्यनु-वर्तते । श्वीणे तु मकारे वोजभाव-श्वयादमात्र ओङ्कारे गतिर्न विद्यते कचिदित्यर्थः ॥ २३ ॥ अकार विश्वको प्राप्त करा देता है; अर्थात् अकारके आश्रित ओंकार-को जाननेवाला पुरुष वैश्वानर होता है । इसी प्रकार उकार तैजसको और मकार पुनः प्राइको प्राप्त करा देता है। 'च' शब्दसे 'नयते' (प्राप्त करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति होती है। तथा मकारका क्षय होनेपर वीजभावका क्षय हो जानेसे मात्राहीन ओंकारमें कोई गति नहीं होती—यह इसका ताल्पर्य है ॥२३॥

--

अमात्र और आत्माका तादात्म्य

# अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽ-द्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥ १२ ॥

मात्रारहित आकार तुरीय आत्मा ही है। वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चीप-शम, शिव और अद्भैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह खतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर जाता है। १२।।

अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति ओङ्कारश्चतुर्थस्तुरीय आत्मैव केवलोऽभिधानाभिधेय-रूपयोर्वाञ्चनसयोः क्षीणत्वाद-च्यवहार्यः । प्रपञ्चोपरामः शिवोऽद्वैतः संवृत्त एवं यथोक्त-विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार-स्त्रिमात्रस्त्रिपाद आत्मैव । संवि-शत्यात्मना स्वेनैव स्वं पारमार्थि-कमात्मानं य एवं वेद । परमार्थ-दशीं ब्रह्मवित तृतीयं वीजभावं दग्ध्वात्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात् ।

न हि रज्जुसर्पयोविंवेके रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धिसंस्का-रात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्था-स्यति । मन्दमध्यमधियां तु प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मार्ग-गामिनां संन्यासिनां मात्राणां

अमात्र-जिसकी मात्रा नहीं है वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात् तुरीय केवल आत्मा ही है। अभिधान-रूप वाणी और अभिधेयरूप मनका क्षय हो जानेके कारण वह अ-न्यवहार्य है। तथा वह प्रपञ्चकी निषेधावधि, मङ्गलमय, और अहैत-खरूप है । इस प्रकार पूर्वोक्त विज्ञानवान् उपासकद्वारा प्रयोग किया हुआ तीन मात्रावाला ओंकार तीन पादवाला आत्मा ही है। जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करता है ] वह स्वतः ही अपने पारमार्थिक आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ-दर्शी ब्रह्मवेत्ता तीसरे वीजभावको भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता है: इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं होता. क्योंकि त्रीय आत्मा अवीजा-त्मक है।

रञ्जु और सर्पका विवेक हो जानेपर रञ्जुमें ठीन हुआ सर्प जिन्हें उसका विवेक हो गया है उन पुरुषोंको बुद्धिके संस्कारवश पुनः प्रतीत नहीं हो सकता । किन्तु जो मन्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधक-भावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी

पादानां च क्लप्तसामान्यविदां यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्म-प्रतिपत्तय आलम्बनीभवति तथा च वस्यति-"आश्रमास्त्रिविधा" (माण्ड्र० का० ३।१६) इत्यादि ॥ १२॥

पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके लिये तो विधिवत उपासना किया हुआ ओंकार ब्रह्मप्राप्तिके लिये आ-श्रयस्वरूप होता है। यही बात ''तीन प्रकारके आश्रम हैं'' इत्यादि वाक्योंसे कहेंगे ॥ १२ ॥

--

समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना

पूर्ववत्--

पहलेके समान-

अत्रैते स्रोका भवन्ति— इसी अर्थमें ये श्लोक भी हैं-

ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः । ओङ्कारं पादशो ज्ञाला न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ २४ ॥

ओंकारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार ओंकारको पादकमसे जानकर कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २४ ॥

यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव मात्रा मात्राश्च पादास्तसादोङ्कारं पादशो विद्यादित्यर्थः। एवमोङ्कारे

पूर्वीक्त समानताओंके पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ ही पाद हैं। अतः तात्पर्य यह है कि ओंकारको पादक्रमसे जाने । इस प्रकार ओंकारका ज्ञान हो जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण ज्ञाते दृष्टार्थमदृष्टार्थं वा न किंचित किसी भी दृष्टार्थ ( ऐहिक ) अथवा प्रयोजनं चिन्तयेत्कृतार्थत्वादि-त्यर्थः ॥ २४॥

अदृष्टार्थ (पारलौकिक) प्रयोजनका चिन्तन न करे—यह इसका अभिप्राय है॥ २४॥

युङ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् । प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित् ॥ २५॥

चित्तको ओंकारमें समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है। ओंकारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता। २५।

युजीत समादध्याद्यथाव्याच्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो
मनः । यसात्प्रणवो ब्रह्म
निर्भयम् । न हि तत्र सदा
युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित्
"विद्वान्न विभेति कुतश्रन"
(तै॰ उ॰२।९) इति श्रुतेः॥२५॥

जिसकी पहले न्याख्या की जा चुकी है उस परमार्थस्वरूप ओंकारमें चित्तको युक्त—समाहित करे, क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि "विद्वान् कहीं भी भयको प्राप्त नहीं होता" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५॥

--

प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः । अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६॥ ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपरब्रह्म माना गया है। वह ओंकार अपूर्व (अकारण), अन्तर्वाद्यशून्य, अकार्य तथा अव्यय है॥ २६॥ परापरे ब्रह्मणी प्रणवः। परमार्थतः श्वीणेषु मात्रापादेषु पर एवात्मा ब्रह्मित न पूर्वं कारणमस्य विद्यत इत्यपूर्वः । नास्यान्तरं भिन्न- जातीयं किश्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः। तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य- वाद्यः । अपरं कार्यमस्य न विद्यत इत्यनपरः । सवाह्या- स्यन्तरो ह्यजः सैन्धवयनवत् प्रज्ञानयन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

पर और अपर ब्रह्म प्रणव हैं। वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण होनेपर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसिल्ये इसका कोई पूर्व यानी कारण न होनेसे यह अपूर्व है। इसका कोई अन्तर—भिन्नजातीय भी नहीं है, इसिल्ये यह अनन्तर है तथा इससे बाह्य भी कोई और नहीं है, इसिल्ये यह अवाह्य है और इसका कोई अपर—कार्य भी नहीं है इसिल्ये यह अनपर है। तात्पर्य यह है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा तथा सैन्यवधनके समान प्रज्ञानधन ही है ॥ २६॥

सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च। . एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् ॥ २७॥

प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है। प्रणवको इस प्रकार जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है।। २७।।

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति-प्रलयाः सर्वस्यैव । मायाहित्त-रज्जुसर्पमृगतिष्णकास्त्रमादिवद् उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपञ्चस्य यथा मायाव्यादयः । एवं हि

सवका आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रणव ही है। जिस प्रकार कि माया-मय हाथी, रञ्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्प, मृगतृष्णा और खप्तादिके समान उत्पन्न होनेवाले आकाशादि-रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि प्रणवमात्मानं मायाच्यादिस्था-नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म-भावं व्यक्ततुत इत्यर्थः ॥ २७॥

हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय उस प्रणवरूप आत्माको जानकर विद्वान् तत्काल ही तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२०॥

#### \*\*\*\*\*\*\*

प्रणवं हीरवरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् । सर्वव्यापिनमोङ्कारं मला धीरो न शोचिति ॥ २८॥

प्रणवको ही सवके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने । इस प्रकार सर्वन्यापी ओंकारको जानकर बुद्धिमान् पुरुप शोक नहीं करता ॥ २८॥

सर्वप्राणिजातस्य स्मृतिप्रत्ययास्पदे हृद्ये स्थितमीश्वरं
प्रणवं विद्यात्सर्वव्यापिनं व्योमवदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो
बुद्धिमान्मत्वा न शोचिति
शोकनिमित्तानुपपत्तेः। ''तरित शोकमात्मवित्" (छा० उ० ७।
१।३) इत्यादिश्चतिभ्यः।।२८।।

प्रणक्को ही समस्त प्राणि-समुदायके स्मृतिप्रत्ययके आश्रयभूत हृदयमें स्थित ईश्वर समझे । बुद्धिमान् पुरुव आकाराके समान सर्वव्यापी ओंकारको असंसारी आत्मा [——शुद्ध आत्मतत्त्व] जानकर, शोकके कारण-का अभाव हो जानेसे शोक नहीं करता; जैसा कि "आत्मवेत्तां शोक-को पार कर जाता है" इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ।।२८।।

---

ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः । ओङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः॥ २६॥ जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले, द्वैतके उपशमस्थान और मङ्गलमय ओंकारको जाना है वहीं मुनि हैं; और कोई पुरुष नहीं ॥२९॥

अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः। मीयते-ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तः सा अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः। नैतावक्त्वमस्य परिच्छेत्तुं शक्यत इत्यर्थः। सर्वद्वैतोपशमत्वादेव शिवः। ओङ्कारो यथाच्याख्यातो विदितो येन स परमार्थतक्त्वस्य मननान्युनिः। नेतरो जनः शास्त्रविदपीत्यर्थः॥२९॥

अमात्र तुरीय ओंकार है। जिस-से मान किया जाय उसे 'मात्रा' अर्थात् 'परिच्छित्ति' कहते हैं; बह मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 'अनन्तमात्र' कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण द्वैतका उपशमस्थान होनेके कारण ही वह शिव (मङ्गळमय) है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ-तत्त्वका मनन करनेवाला होनेसे 'मुनि' है; दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होनेपर भी मुनि नहीं है—ऐसा इस-का तात्पर्य है।। २९।।

#### ---

इति श्रोगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य शङ्करभगवतः कृतावागमशास्त्रविवरणे गौडपादीयकारिका-सहितमाण्ड्रक्योपनिषद्भाष्ये प्रथममागमप्रकरणम् ॥१॥ ॐ तत्सत् ।



# बत्रध्यप्रकरण

ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम् ,

''एकमेवाद्वितीयम्''

प्रकरणस्य

प्रयोजनम् (छा० उ० ६ । २ । १)

इत्यादिश्चितिस्यः ।

आगममात्रं तत् । तत्रोपपत्त्यापि
द्वैतस्य वैतथ्यं शक्यतेऽवधारयि
तमिति द्वितीयं प्रकरणमारस्यते—

''एकमेबाद्वितोयम्'' इत्यादि श्रुति-योंके अनुसार (आगम-प्रकरणकी १८ वीं कारिकामें) यह कहा गया है कि ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता। वह केवल आगम (शास्त्र-वचन) मात्र था। किन्तु द्वैतका मिध्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे प्रकरणका आरम्भ किया जाता है—

स्वमदृष्ट पदार्थोंका मिश्यात्व

वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः। अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना॥ १॥

[ खप्तावस्थामें ] सब पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण खप्तमें सब पदार्थींका मिध्यात्व प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥

वितथस भावो वैतथ्यम्, असत्यत्विमत्यर्थः । कस्य ? सर्वेषां बाह्याध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वम उपलभ्यमाना-नाम्, आहुः कथयन्ति, मनीषिणः प्रमाणकुशलाः । वैतथ्ये हेतुमाह- वितथ (मिध्या) के भावका नाम 'वैतध्य' अर्थात् असत्यत्व है। किसका वैतध्य श स्वप्नमें प्रतीत होनेवाले सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंका मनीषिगण अर्थात् प्रमाण-कुशल पुरुष वैतध्य वतलाते हैं। उनके मिध्यात्वमें हेतु बतलाते हैं—

अन्तः अन्तःस्थानात् , शरीरस्य मध्ये स्थानं अन्तः संवृत-येपाम । तत्र स्थानात उपलभ्यन्ते भावा वहिः पर्वतहस्त्यादयो न शरीरात्। तसात्ते वितथा भवितु-महिन्ति।नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्य-मानैर्घटादिभिरनैकान्तिको हेतुः इत्याशङ्क्याह-संवृतत्वेन हेतु-नेति, अन्तः संवृतस्थानादित्यर्थः। न ह्यन्तः संवते देहान्तर्नाडीषु पर्वतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्तिः न हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥ १ ॥

अन्तःस्थ होनेके कारणः अन्तर अर्थात शरीरके मध्यमें स्थान है जिनका [ ऐसे होनेके कारण ]: क्योंकि वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं. शरीरसे बाहर उनको उपलब्धि नहीं होती: इसलिये वे मिध्या होने चाहिये। किन्त [यदि शरीरके भीतर उपलब्ध होनेके कारण ही स्वप्तदष्ट पदार्थ मिध्या हैं तो । गृह आदिके भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमें तो यह हेत् व्यभिचरित हो जायगा क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह तो सत्य ही है निऐसी शङ्का होने-पर कहते हैं-'स्थानके सङ्घोचके कारणसे।' ताल्पर्य यह कि शरीरके भीतर संक्रचित स्थान होनेसे [ उन-का मिध्यात्व कहा जाता है ]। देहके अन्तर्वर्ती संकुचित नाडीजालमें पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव नहीं है। देहके भीतर पर्वत नहीं हो सकता ॥ १ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्वमद्दश्यानां भावानामन्तः संवृतस्थानमित्येतदसिद्धम् , यसात् प्राच्येषु सुप्त उद्शु खप्तमें दिखलायी देनेवाले पदार्थी-का शरीरके भीतर संकुचित स्थान है-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिशामें सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशामें खप्त देखता-सा स्वभान्यश्यित्र दश्यत इत्ये- देखा जाता है [अतः वह शरीरसे तदाशङ्क्याह-

वाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा -ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-

# अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न परयति । प्रतिबुद्ध व सर्वस्तिसिन्देशे न विद्यते ॥

समयकी अदीर्घता होनेके कारण वह देहसे वाहर जाकर उन्हें नहीं देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुप उस देशमें विद्यमान नहीं रहता। [इससे भी उसका स्वप्तदृष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है] ॥ २॥

स्वमान्पश्यति । यसा-दीर्घ-कालाभावात् तसप्तमात्र एव देह-मिथ्यात्त्रम् देशाद्योजनशतान्तरिते मासमात्रप्राप्ये देशे खन्नान्पश्य-त्रिव दश्यते । न च तहेशप्राप्ते-रागमनस्य च दीर्घः कालोऽस्ति। अतोऽदीर्घत्वाच कालस स्वमद्देशान्तरं गच्छति।

किं च प्रतिबुद्धश्र वै सर्वः समदक्समद्र्यनदेशे न विद्यते। यदि च खमे देशान्तरं गच्छे-द्यसिन्देशे स्वमान्पश्येत्तत्रैव प्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति । रात्रौ सप्तोऽहनीव भावान्पश्यतिः बहुभिः

न देहाद्रहिर्देशान्तरं गत्वा | वह देहसे वाहर देशान्तरमें जाकर खप्त नहीं देखता, क्योंकि वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे एक मासमें पहुँचने योग्य सौ योजनकी दूरीपर स्वप्न देखता-सा देखा जाता है । [ उस समय ] उस देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने योग्य दीर्घकाल है ही नहीं। अतः कालकी अदीर्घताके कारण वह खप्त-द्रष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता ।

> यही नहीं, जागनेपर भी कोई खप्रद्रष्टा खप्त देखनेके स्थानमें नहीं रहता। यदि वह स्वप्नके समय किसी देशान्तरमें जाता तो जिस देशमें खप्त देखता उसीमें जागता। किन्त ऐसी बात नहीं होती। वह रात्रिमें सोया हुआ मानों दिनमें पदार्थींको देखता है और बहुतोंसे

संगतो भवति, यश्च संगतस्तैर्गृह्येत । न च गृह्यतेः गृहीतश्चेत्त्वामद्य तत्रोपलव्धवन्तो
वयमिति ब्र्युः । न चैतदस्ति,
तसान्न देशान्तरं गच्छति
स्वप्ने ॥ २ ॥

मिलता है; अतः जिनसे उसका मेल होता है उनके द्वारा वह गृहीत होना चाहिये था। परन्तु गृहीत होता नहीं; यदि गृहीत होता तो 'हमने तुझे वहाँ पाया था' ऐसा कहते। परन्तु ऐसी वात है नहीं; अतः स्वप्नमें वह किसी देशान्तरको नहीं जाता।। २॥

इतश्च स्वमदृश्या भावा स्वप्नमें दिखायी देनेवाले पदार्थ वितथा यतः— इसलिये भी मिध्या हैं, क्योंकि—

अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् । वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ॥ ३ ॥

श्रुतिमें भी [स्वप्रदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है । अतः [उपर्युक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिध्यात्वको ही स्वप्नमें स्पष्ट वतलाते हैं ॥ ३ ॥

अभावश्रेव रथादीनां स्वमरथायभावश्रेवे- हक्यानां श्रूयते न्यायमिथ्यात्वम् पूर्वकं युक्तितः श्रुतौ"न
तत्र रथाः" (वृ० उ० ४।३।१०)
इत्यत्र। देहान्तःस्थानसंवृतत्वादिहेतुना प्राप्तं वैतथ्यं तद् नुवादिन्या
श्रुत्या स्वमे स्वयंज्योतिष्ट्र<del>प्रसि</del>प्रतिपादनपरया प्रकाशितमाहुर्वक्राविदः ॥ ३॥

"उस अवस्थामें रथ नहीं हैं" इत्यादि श्रुतिमें भी स्वप्तदृष्ट रथादि-का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है। अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके सङ्कोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ मिध्यात्व, उसका अनुवाद करनेवाठी तथा स्वप्नमें आत्माका स्वयंप्रकाशत्व प्रतिपादन करनेवाठी श्रुतिद्वारा ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं॥ ३॥

### जायद्दृश्य पदार्थोंके मिथ्यात्वमें हेतु

### अन्तःस्थानातु भेदानां तस्माजागरिते स्मृतम्। यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते॥ ४॥

ै इसीसे जाग्रत् अवस्थामें भी पदार्थोंका मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस प्रकार वे वहाँ खप्तावस्थामें [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रत्में भी होते हैं । केवल शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें ही खप्तदष्ट पदार्थोंका भेद है ॥ ४ ॥

जाग्रद्दश्यानां भावानां वैतस्वमपदार्थवद्- ध्यमिति प्रतिज्ञा ।
इश्यत्वेन दृश्यत्वादिति हेतुः ।

मिध्यात्वम् स्वमदृश्यभाववदिति
दृष्टान्तः । यथा तत्र स्वप्ने
दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा
जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्टमिति हेतूपनयः । तसाञ्जागरितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति
निगमनम् । अन्तःस्थानात्संवृतत्वेन च स्वमदृश्यानां भावानां
जाग्रद्दृश्यस्यो भेदः । दृश्यत्वमसत्यत्वं चाविशिष्टमुभयत्र ॥४॥

जाप्रत्-अवस्थामें देखे हुए पदार्थ

मिध्या हैं—यह प्रतिज्ञा है । दश्य
होनेके कारण—यह उसका हेतु
है । खप्तमें देखे हुए पदार्थोंके समान
—यह दष्टान्त है । जिस प्रकार वहाँ
खप्तमें देखे हुए पदार्थोंका मिध्यात्व
है उसी प्रकार जाप्रत्में भी उनका
दश्यत्व समानरूपसे है—यह हेत्पनर्थ है । अतः जागृतिमें भी उनका मिध्यात्व माना गया है—यह
निगमन है । अन्तःस्थ होने और
स्थानका संकोच होनेमें खप्तदष्ट
भावोंका जाप्रदृद्दष्ट भावोंसे भेद है ।
दश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही
अवस्थाओंमें समान हैं ॥ ४ ॥

·· <del>(1)</del>

स्वप्नजागरितस्थाने होकमाहुर्मनीषिणः । भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ॥ ५ ॥

१. व्याप्तिविशिष्ट हेतु पक्षमें है—ऐसा प्रतिपादन करना 'हेतूपनय' कहलाता है।

इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदार्थीमें समानता होनेके कारण विवेकी पुरुषोंने खप्त और जागरित अवस्थाओंको एक ही वतलाया है ॥५॥

प्रसिद्धेनैव भेदानां ग्राह्य-। समत्वेन त्वाव् फलम् ॥५॥

पदार्थों के प्राह्यप्राहकत्वरूप प्रसिद्ध याद्यवाहक- ग्राहकत्वेन हेत्ना हेतुसे समानता होनेके कारण ही स्वम- विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवे- अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया किन इति पूर्वप्रमाणसिद्धस्येव है-इस प्रकार यह पूर्व प्रमाणसे सिद्ध हुए हेतुका ही फल है।।।।।

इतश्च वैतथ्यं जाग्रददश्यानां भेदानामाद्यन्तयोरभावात् ।

जाप्रत्-अवस्थामें दिखलायी देने-वाले पदार्थोंका मिध्यात्व इसलिये भी है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका अभाव है।

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः

जो आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात् आदि और अन्तमें अस-द्रप है ] वह वर्तमानमें भी वैसा ही है । ये पदार्थसमूह असत्के समान होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ।। ६ ॥

यदादावन्ते च नास्ति वस्तु म्गतिष्णकादि तन्म-आदावन्ते नास्तीति ध्येऽपि चामागत् निश्चितं लोके तथेमे जाग्रदृहक्या भेदाः। आधन्तयोर-भावाद्वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभिः

जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और अन्तमें नहीं है वह मध्यमें भी नहीं होती-यह बात लोकमें निश्चित ही है। इसी प्रकार ये जाग्रत अवस्थामें दिखलायी देनेवाले भिन-भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमे न होनेसे मृगतृष्णा आदि असद

सद्द्यत्वाद्वितथा एव तथाप्यवि-तथा इव लक्षिता मृढैरनात्म-विद्धिः ॥ ६॥

स्तुओंके समान होनेके कारण असत् ही हैं; तथापि मृट अनात्मज्ञ पुरुषों-द्वारा वे सद्रूप समझे जाते हैं ॥६॥

स्वमहश्यवज्ञागरितहःयानामप्यसन्त्वमिति यदुक्तं तदयुक्तम्।
यसाजाग्रद्दश्या अन्नपानवाहनादयः क्षुत्पिपासादिनिष्ट्रितं
कुर्वन्तो गमनागमनादिकार्यं च
सप्रयोजना हृष्टाः। न तु
स्वमहश्यानां तदस्ति। तस्मात्स्वमहश्यवज्ञाग्रद्दश्यानामसन्त्वं
मनोरथमान्नमिति।

तन्न । कसात् ? यसात्—

शक्का — स्वप्तद्दश्यों के समान जाग-रित अवस्था के दश्यों का भी जो असत्यत्व बतलाया गया है वह ठीक नहीं क्यों कि जाप्रद्दश्य अन्न, पान और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास-की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि कार्यों के करने के कारण प्रयोजनवाले देखे गये हैं। किन्तु स्वप्तदृश्यों के विषयमें ऐसी बात नहीं है। अतः स्वप्तदृश्यों के समान जाप्रदृदृश्यों की असत्यता केवल मनोरथमात्र है।

समाधान-ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि--

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥

स्वप्तमें उन (जाप्रत्पदार्थों ) की सप्रयोजनतामें विपरीतता आ जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिध्या हो माने गये हैं ॥ ७॥

सप्रयोजनता दृष्टा यात्रपाना- [जागरित अवस्थामें] जो अन्न-दीनां स्वमें विप्रतिपद्यते । पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी जागरिते हि भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो विनिवर्तिततृर्सुप्तमात्र एव क्षुत्पिपासाद्यार्तमहोरात्रोपितम-भुक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा स्वमे भ्रक्त्वा पीत्वा चातृप्तोतिथ-तस्तथा । तसाज्जाग्रद्दश्यानां खमे विप्रतिपत्तिर्देश । अतो मन्यामहे तेषामप्यसत्त्वं दश्यवद्नाशङ्कनीयमिति तसादायन्तवस्वमुभयत्र समान-मिति मिथ्यैव खुद्ध ते स्मृताः॥७॥

है वह स्वप्नमें नहीं रहती । जागरित अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष तपारहित होकर सोनेपर भी [स्वप्तमें] अपनेको क्ष्या-पिपासा आदिसे आर्त्त, दिन-रात उपवास किया हुआ और विना भोजन किया हुआ मानता है; जिस प्रकार कि खप्तमें, खा-पीकर जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त अनुभव करता है। अतः स्वप्नावस्था-में जाप्रद्दस्योंकी विपरीतता देखी जाती है । इसिलये खप्तरस्योंके समान उनकी असत्यताको भी हम शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं । इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में आदि-अन्तवस्य समान है; अतः वे निश्चय मिध्या ही माने गये हैं ॥ ७॥

स्वमजाग्रद्धेदयोः समत्वाजाग्रद्भेदानामसन्विमिति यदुक्तं
तदसत्, कस्मात्? दृष्टान्तस्थासिद्धत्वात्? कथम् । न हि
जाग्रद्दृष्टा एवते भेदाः स्वमे
दृश्यन्ते। कि तहिं?

सप्त और जाम्रत्पदार्थों के समान होनेसे जाम्रत्पदार्थों की जो असत्यता बतलायी गयी है वह ठीक नहीं है। क्यों ! क्यों कि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता ! क्यों कि जो पदार्थ जाम्रत् अवस्थानें देखे जाते हैं वे ही स्वप्तमें नहीं देखे जाते। तो उस समय और क्या देखा जाता है !

अपूर्व खामे पश्यतिः चतुर्दन्त-गजमारूढमष्ट्रभुजमात्मानं मन्यते। अन्यद् प्येवंप्रकारमपूर्व प्रश्वति खमे । तन्नान्येनासता सममिति सदेव । अतो दृष्टान्तोऽसिद्धः। तसात्स्रमवजागरितस्यासन्त्रमि-त्ययुक्तम् ।

खमे दृष्टमपूर्व तनः यनमन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम् । किं तहिं ?

स्वप्तमें तो यह अपूर्व वस्तएँ देखता है। अपनेको चार दाँतोंवाले हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ भुजाओं वाला मानता है। इसी प्रकार स्वप्तमें और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा करता है। वे किसी अन्य असत वस्तुके समान नहीं होतीं; इसिंखये वे सत् ही हैं। अतः यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वप्नके समान जागरितकी भी असत्यता है--यह कथन ठीक नहीं।

ऐसी बात नहीं है। खप्तमें देखी हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है वे खतःसिद्ध नहीं हैं। तो कैसी हैं?

अपूर्वं स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाम् । तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] स्वर्गनिवासियोंको [ सहस्रनेत्रत्वादि ] अलैकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खप्त ) भी स्थानी ( खप्रद्रष्टा आत्मा ) का अपूर्व धर्म है । उन खाप्त पदार्थोंको यह इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकमें [किसी मार्गविशेषके सम्बन्धमें ] सुशिक्षित पुरुष [ उस मार्गप्ते जाकर अपने अभीष्ट ठक्ष्यपर पहुँचकर उसे देखता है ] ॥ ८ ॥

अपूर्व स्थानिधर्मो हि स्थानिनो द्रष्टरेव हि खप्रस्थानवतो धर्मः । यथा खर्गनिवासि-नामिन्द्रादीनां सहस्राक्षत्वादि सहस्राक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार

वे स्थानीका अपूर्व धर्म ही हैं; स्थानी अर्थात् खप्तस्थानवाले द्रष्टाका ही धर्म हैं। जैसे कि खर्गनिवासी इन्द्रादिके

तथा स्वमदशोऽपूर्वोऽयं धर्मः। न स्वतः सिद्धो द्रब्दुः स्वरूपवत् । तानेवंप्रकारानपूर्वान्खचित्तवि-कल्पानयं स्थानी स्वमदक्समस्थानं गत्वा प्रेक्षते । यथैवेह लोके सुशिक्षितो देशान्तरमागस्तेन मार्गेण देशान्तरं तान्पदार्थान्पश्यति तद्वत् । तसाद्यथा स्थानिधर्माणां रज्जु-सर्पमृगतृष्णिकादीनामसत्त्वं तथा स्वमद्दयानामपूर्वाणां स्थानिधर्म-त्वमेवेत्यसत्त्वमतो न स्वमदृष्टान्त-स्यासिद्धत्वम् ॥ ८॥

खप्तद्रष्टाका यह अपूर्व धर्म है। द्रष्टाके खरूपके समान यह खत:-सिद्ध नहीं है। इस प्रकारके अपने चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन धर्मोंको यह जो स्वप्त देखनेवाला स्थानी है स्वप्तस्थानमें जाकर देखा करता है: जिस प्रकार इस छोकमें देशान्तरके मार्गके विषयमें सुशिक्षित पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर वहाँके पदार्थींको देखता है उसी प्रकार [यह भी देखता है]। अतः जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सर्प और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता है उसी प्रकार खप्तमें देखे जानेवाले अपूर्व पदार्थोंका भी स्थानिधर्मत्व ही है, अतः वे भी असत् हैं । इसिंखये स्वप्तद्यान्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥

\*\*\*\*

स्वप्तमें मनःकल्पित और इन्द्रियमाह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

अपूर्वत्वाशङ्का निराकृता स्वमदृष्टान्तस्य पुनः स्वमतुल्यतां जाग्रद्भेदानां प्रपश्चयन्नाह— स्वप्तदृष्टान्तके अपूर्वत्वकी आशं-काका निराकरण कर दिया । अत्र पुनः जाम्रत्पदार्थोकी स्वप्नतुन्यताका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—

स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् । बहिश्चेतोगृहीतं सद्दष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ ६ ॥ स्तागस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत् और चित्तसे बाहर [इन्द्रियोंद्वारा] प्रहण किया हुआ पदार्थ सत् जान पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९॥

स्वमृत्तावि स्वमस्थानेऽपि
अन्तर्थतसा मनोरथसङ्कल्पितमसत्। सङ्कल्पानन्तरसमकालमेवादर्शनात्त्रवे स्वप्ने विद्येतसा
गृहीतं चक्षुरादिद्वारेणोपलव्धं
घटादि सत्। इत्वेवमसत्यमिति
निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्टः।
उभयोरप्यन्तर्विद्येतःकल्पितयोवेतथ्यमेव दृष्टम्॥९॥

स्वप्नती वृत्ति अर्थात् स्वप्नस्थानमें भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प की हुई वस्तु असत् होती है; क्यों-िक वह सङ्कल्पके पश्चात् तत्क्षण ही दिखायी नहीं देती। तथा उस स्वप्नावस्थामें ही चित्तसे वाहर चश्च आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट आदि सत् होते हैं। इस प्रकार स्वप्न असत्य है—ऐसा निश्चय हो जानेपर भी उसमें सत्-असत्का विभाग देखा जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये हुए इन आन्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका मिध्यात्व देखा गया है॥ ९॥

जायत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं
जाग्रद्वृत्ताविप त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्।
बिहश्चेतोगृहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः॥ १०॥

इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत् तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत् समझा जाता है। परन्तु इन दोनोंहीका मिध्यात्व मानना उचित है॥ १०॥ माण्डू॰ ४सदसतोवेंतथ्यं युक्तम्, अन्तर्बहिश्चेतःकल्पितत्वाविशेषा-दिति व्याख्यातमन्यत्॥१०॥ इन सत् और असत् पदार्थोंका मिध्यात्व ठीक ही है, क्योंकि हृदयके भीतर या बाहर किल्पत होनेसे उनमें कोई विशेषता नहीं होती । शेष सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥१०॥

#### ---

इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ?

चोदक आह— | [इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है—

उभयोरिप वैतथ्यं भेदानां स्थानयोयीदे ।

क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥

यदि [ जागरित और खप्त ] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोंका मिध्यात्व है तो इन पदार्थोंको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने-वाला है ! ॥ ११ ॥

स्वमजाग्रत्थानयोर्भेदानां यदि
वैतथ्यं क एतानन्तर्विहिश्चेतःकल्पितान्बुध्यते । को वै तेषां
विकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क
आलम्बनमित्यभिप्रायः, न
चेनिरात्मवाद इष्टः ॥ ११ ॥

यदि खप्त और जागरित [ दोनों ही स्थानों ] के पदार्थोंका मिध्यात्व है तो चित्तके भीतर या बाहर कल्पना किये हुए इन पदार्थोंको जानता कौन है ? और कौन उनकी कल्पना करनेवाला है ? तात्पर्य यह है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं है तो [यह बताना चाहिये कि ] उक्त स्मरण (खप्त ) और ज्ञान (जागरित) का आलम्बन कौन है ? ॥ ११॥

### इनकी कल्पना करनेवाला श्रीर इनका साक्षी आत्मा ही है

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया । स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२ ॥ खयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है और वहीं सत्र भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥

खयं खमायया खमात्मान-मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव सर्पादीन स्वयमेव च तान्ब्रध्यते भेदांस्तद्वदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः। नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः। न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती

स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी माया-से रज्जमें सर्पादिके समान अपनेमें आपहींको आगे बतलाये जानेवाले भेदरूपसे कल्पना करता है और खयं ही उन भेदोंको जानता है-इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय है। उसके सिवा स्मृति और ज्ञान-का कोई और आश्रय नहीं है। तात्पर्य यह कि वैनाशिकों (बौद्धों) के कथनके समान ये ज्ञान और वैनाशिकानामिवेत्यभिप्रायः । १२। स्मृति निराधार नहीं हैं ॥ १२॥

> -5000 पदार्थकल्पनाकी विधि

सङ्खल्पयन्केन कल्पयतीत्युच्यते

प्रकारेण वह संकल्प करते हुए किस प्रकार कल्पना करता है ? सो वतलाया जाता है-

विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् । नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः ॥ १३॥ प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासनारूपसे ] स्थित अन्य ( होकिक ) भावोंको नानारूप करता है तथा बहिश्चित्त होकर पृथिवी आदि नियत और अनियत पदार्थोंकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है । १३।

विकरोति नाना करोत्यपरान्
लौकिकान् भावान् पदार्थान्
शब्दादीनन्यांश्रान्तश्रित्ते वासनारूपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्
नियतांश्र पृथ्व्यादीननियतांश्र
कल्पनाकालान्बहिश्चित्तः संस्तथानतश्रित्तो मनोरथादिलक्षणानित्येवं कल्पयति प्रभ्ररीश्वर
आत्मेत्यर्थः ॥ १३ ॥

वह चित्तके भीतर वासनारूपसे स्थित अन्याकृत ठौकिक भावों— शब्दादि पदार्थोंको तथा अन्य पृथिवी आदि नियत और कल्पनाकालमें ही उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थोंको बहिश्चित्त होकर एवं मनोरथादिरूप पदार्थोंको अन्तश्चित्त होकर विकृत करता अर्थात् नाना करता है—इस प्रकार प्रभु—ईश्वर अर्थात् आत्मा कल्पना करता है ॥ १३॥

---

आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

स्वमविच्चपरिकल्पितं सर्व- । मित्येतदाशङ्क्यते । यसाच्चित्त- परिकल्पितैर्मनोरथादिलक्षणैश्चित्त- परिच्छेद्यैवैलक्षण्यं बाह्याना- मन्योन्यपरिच्छेद्यत्वमिति । सा न युक्ताशङ्का ।

स्वप्नके समान सब कुछ चित्तका ही कल्पना किया हुआ है—इस विषयमें यह शंका होती है—क्योंकि केवछ चित्तपरिकल्पित और चित्तसे ही परिच्छेच मनोरथादिसे बाह्य पदार्थोंकी अन्योन्यपरिच्छेचत्वरूप विछक्षणता है [अतः स्वप्नके समान ये मिथ्या नहीं हो सकते]।

समाधान-यह शंका ठीक नहीं है, [क्योंकि--]

# चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः।

# कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥

जो आन्तरिक पदार्थ केवल कल्पनाकालतक ही रहनेवाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक [ अर्थात् अन्योन्यपरिच्छेच ] हैं वे सभी कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [ अर्थात् आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य सत्य हैं—इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं है ॥ १४ ॥

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु चित्तपरिच्छेद्याः; नान्यश्चित्त-कालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालो येषां ते चित्तकालाः। कल्पनाकाल एवोपलभ्यन्त इत्यर्थः । द्वयकालाश्च भेदकाला अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथा-गोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावद्गां दोग्धि यावद्वां दोग्धि तावदास्ते। तावानयम्रेतावान्स इति परस्पर-परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां भेदानां ते द्वयकालाः । अन्त-श्चित्तकाला वाह्याश्च द्वयकालाः कल्पिता एव ते सर्वे । न बाह्यो द्वयकालत्वविशेषः कल्पितत्व-

जो आन्तरिक हैं अर्थात् चित्त-परिच्छेय हैं वे चित्तकाल हैं; जिनका चित्तकालके सिवा और कोई काल परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाल कहते हैं । अर्थात् वे केवल कल्पना-के समय ही उपलब्ध होते हैं। तथा बाग्र पदार्थ दो कालवाले-भेदकालिक यानी अन्योन्यपरिच्छेद्य हैं। जैसे गोदोहनपर्यन्त वैठता है; यानी जबतक बैठता है तत्रतक गौ दुहता है और जबतक गौदुहता है तबतक बैठता है। उतने समयतक यह रहता है और इतने समयतक वह रहता है-इस प्रकार बाह्य पदार्थीका परस्पर परिच्छेद्य-परिच्छेदकत्व है; अतः वे दो कालवाले हैं। किन्तु आन्तरिक चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक-ये सब कल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थी-की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है

व्यतिरेकेणान्यहेतुकः। अत्रापि हि स्वमदृष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥ वह किल्पतत्वके सिवा किसी अन्य कारणसे नहीं है। इस विषयमें भी स्वप्नका दृष्टान्त\* है ही ॥ १४॥



आन्तरिक और बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित है
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः ।
किल्पता एव ते सर्वे विशेषस्विन्द्रियान्तरे ॥ १५॥
जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो वाह्य हैं वे स्पष्ट

जो आन्तरिक पदार्थ है वे अन्यक्त हो ह और जा वाह्य ह व स्पष्ट प्रतीत होनेवाले हैं। किन्तु वे सब हैं कल्पित ही। उनकी विशेषता तो केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है॥ १५॥

यद्प्यन्तर्घ्यक्तत्वं भावानां मनोवासनामात्राभिष्यकानां स्फुटत्वं वा वहिश्वक्षुरादीन्द्रि-यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना-मस्तित्वकृतः स्वप्नेऽपि तथा दर्शनात्। किं तर्हिं १ इन्द्रियान्तर-कृत एव । अतः कल्पिता एव जाग्रद्भावा अपि स्वप्नभाववदिति सिद्धम् ॥ १५॥ चित्तकी वासनामात्रसे अभिन्यक्त हुए पदार्थोंका जो अन्तःकरणमें अन्यक्तत्व (अस्फुटत्व) और वाह्य चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो उनका स्फुटत्व है वह विशेषता पदार्थोंकी सत्ताके कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा ही खप्तमें भी देखा जाता है। तो फिर इसका क्या कारण है १ यह इन्द्रियोंके भेदके ही कारण है । अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्तके पदार्थोंके समान जाप्रत्कालीन पदार्थ भी कल्पित ही हैं ॥१५॥

अर्थात् जात्रत्के समान स्वप्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ कल्पना-कालिक और वाह्य पदार्थ दिकालिक ही होते हैं। परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या हैं। इसी प्रकार जात्रत्में भी समझो।

### पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है

बाह्याध्यात्मिकानां भावाना-मितरेतरिनिमित्तनैमित्तिकतया कल्पनायां किं मूलमित्युच्यते— बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी परस्पर निमित्त और नैमित्तिकरूपसे कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो वतलाया जाता है—

जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावानपृथग्विधान् । बाह्यानाध्यात्मिकांश्चेव यथाविद्यस्तथास्मृतिः ॥ १६॥

[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह-तरहके वाद्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी कल्पना करता है। उस जीवका जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६॥

जीवं हेतुकलात्मकम्; अहं
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवंलक्षणम्; अनेवंलक्षण एव शुद्ध
आत्मनि रज्ञाविव सर्पं कल्पयते
पूर्वम् । ततस्ताद्ध्यंन क्रियाकारकफलभेदेन प्राणादीन्नानाविधानभावान्बाह्यानाध्यात्मिकांश्रैव कल्पते।

तत्र करपनायां को हेतुरित्युच्यते । योऽसौ स्वयंकरिपतो
जीवः सर्वकरपनायामधिकृतः स
यथाविद्यः, यादशी विद्या विज्ञानमस्येति यथाविद्यः, तथाविधैव
स्पृतिस्तस्येति तथास्मृतिभैवति

सत्रसे पहले 'मैं करता हूँ, मुझे सुख-दुःख हैं' इस प्रकारके हेतु-फलात्मक जीवकी [वह प्रभु ] इस-से विपरीत लक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामें रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता है। फिर जसीके लिये किया, कारक और फलके भेदसे प्राण आदि नाना प्रकारके वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी कल्पना करता है।

उस कल्पनामें क्या हेतु है—इस-पर कहा जाता है—यह जो खयं कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार-की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी विद्यावाटा होता है अर्थात् उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है। अतः वह वैसी ही स्मृतिवाटा होता है। स इति । अतो हेत्रकल्पना-विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल-स्मृतिस्ततस्तद्विज्ञानं तद्रथिक्रिया-कारकतत्फलभेदविज्ञानानि तेभ्यस्तरस्मृतिस्तरस्मृतेश्च प्रन-स्तद्विज्ञानानीत्येवं बाह्यानाध्या-त्मिकांश्चेतरेतरनिमित्तनैमित्तिक-

इस प्रकार [अन्नभक्षणादि ] हेतुकी कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति आदि] फलका विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे दिन भी । उन हेत् और फलकी स्मृति होती है और उस स्मृतिसे उनका ज्ञान तथा उनके लिये होनेवाले [पाकादि] कर्म, [तण्डुटादि] कारक और उनके [तिप्त आदि] फलभेदके ज्ञान होते हैं। उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृतिसे फिर उन [हेत आदि ] के विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी पारस्परिक निमित्त-नैमित्तिकभावसे भावेनानेकधा कल्पयते ।। १६ ।। अनेक प्रकार कल्पना करता है ।। १६।। --5000000

जीवकल्पनाका हेत् अज्ञान है

तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पना-मूलमित्युक्तं सैव जीवकल्पना किनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रति-पादयति-

यहाँतक जीवकल्पना ही सब कल्पनाओंका मूल है-यह कहा गया; किन्तु वह जीव-कल्पना है किस निमित्तसे ?-इस बातका दृष्टान्तसे प्रतिपादन करते हैं---

अनिश्चिता यथा रज्जरन्धकारे विकल्पिता। सर्पधारादिभिभीवैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥ १७ ॥

जिस प्रकार [अपने खरूपसे ] निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार-में सर्प-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी तरह-तरहकी कल्पनाएँ हो रही हैं।। १७॥

यथा लोके खेन रूपेणानिश्चि-। जिस प्रकार अपने खरूपसे तानवधारितैवमेवेति रज्जुर्मन्दा- अनिश्चित अर्थात् यह ऐसी ही है-

न्धकारे किं सर्प उदक्धारा दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता भवति पूर्वं खरूपानिश्रयनिमित्तम्। यदि हि पूर्वमेव रज्जुः खरूपेण निश्चिता स्थातः न सर्पादिवि-कल्पोऽभविष्यद् यथा स्वहस्ता-ङ्गल्यादिषु, एष दृष्टान्तः । तद्वद्वेतुफलादिसंसारधर्मानर्थवि-लक्षणतया स्वेन विश्रद्धविज्ञप्ति-मात्रसत्ताद्वयरूपेणानिश्चितत्वा-ज्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदैरात्मा विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः ॥ १७॥

इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्ज मन्द अन्धकारमें 'यह सर्प है ?' 'जल-की धारा है ?' अथवा 'दण्ड है ?' इस प्रकार-पहलेसे खरूपका निश्चय न होनेके कारण-अनेक प्रकारसे कल्पना की जाती है: यदि रज्ज पहले ही अपने खरूपसे निश्चित हो तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुली आदिमें िऐसा कोई विकल्प नहीं होता ]। यह एक दष्टान्त है। इसी तरह हेत-फलादि सांसारिक धर्मरूप अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्ताखरूपसे निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न भावोंसे विकल्पित हो रहा है-यही सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७

---

अज्ञानानिवृत्ति ही आत्मज्ञान है

निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते । रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८॥

जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [सर्पादिका] विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा 'यह रज्जु ही है' ऐसा अद्भैत निश्चय होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है ॥ १८॥

रज्जुरेवेति निश्चये सर्ववि-कल्पनिवृत्तौ रज्जुरेवेति चाद्वैतं यथा तथा "नेति नेति" ( बृ॰ उ० ४ । ४ । २२ ) इति सर्व-संसारधर्मग्रन्यप्रतिपादकशास्त्रज-नितविज्ञानसूर्यालोककृतात्मवि-''आत्मैवेदं सर्वम्" ( छा० उ० ७। २५। २) ''अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्'' ( बृ० उ० २। ५। १९) "सवाद्याभ्यन्तरो ह्यजः" ( मु॰ उ०२।१।२) "अजरोऽमरो-Sमृतोऽभयः" (ब॰ उ॰ ४।४। २५)''एक एवाद्वयः'' इति।।१८।। एक अद्वितीय ही हैं" ॥ १८ ॥

'यह रज्जु ही है' ऐसा निश्चय होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति हो जांनेपर जिस प्रकार 'यह रञ्ज ही है' ऐसा अद्वैत-भाव हो जाता है उसी प्रकार "नेति-नेति" इस सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति-पादन करनेवाले शास्त्रसे उत्पन हुए विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका ऐसा निश्चय होता है कि "यह सब आत्मा ही है" "वह कारण-कार्यसे रहित और अन्तर्बाह्यशून्य है""बाहर-भीतरसे (कार्य-कारण दोनों दृष्टियों-से ) अजन्मा है" "वह जराशून्य, अमृत और अभय है" तथा "वह

#### ---

यद्यात्मेक एवेति निश्चयः प्राणादिभिरनन्तैर्भावेरेतैः संसारलक्षणैविंक ल्पित इति, उच्यते, शृणु-

यदि यह बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो वह इन संसाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे कैसे विकल्पित हो रहा सो इस विषयमें कहा है, सुनो-

विकल्पकी मूल माया है

भावैरेतैर्विकल्पितः । प्राणादिभिरनन्तैश्र मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम् ॥ १६॥ यह जो इन प्राणादि अनन्त भात्रों विकल्पित हो रहा है सो यह उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है ॥ १९॥

मायेपा तस्यात्मनो देवस्य।
यथा मायाविना विहिता माया
गगनमितिविमलं कुसुमितेः
सपलाग्रेस्तरुभिराकीर्णमिव
करोति तथेयमि देवस्य माया
ययायं स्वयमिप मोहित इव
मोहितो भवति। "मम माया
दुरत्यया" (गीता ७।१४)
इत्युक्तम्॥१९॥

यह उस आत्मदेवकी माया है । जिस प्रकार मायाबीद्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मेळ आकाशको पळ्ळब्युक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण कर देती है उसी प्रकार यह भी उस देवकी माया है जिससे कि यह खयं भी मोहित हुएके समान मोह-प्रस्त हो रहा है। ''मेरी मायाका पार पाना कठिन है'' ऐसा [भगवान्ने] कहा भी है।। १९॥

मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न पतवाद

प्राण इति प्राणिवदो भूतानीति च तद्विदः । गुणा इति गुणिवदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २०॥

प्राणोवासक कहते हैं—'प्राण ही जगत्का कारण है।' भ्तकों (प्रत्यक्ष-वादी चार्वाकादि) का कथन है—'[पृथिवी आदि] चार भूत ही परमार्थ हैं।' गुणोंको जाननेवाले [सांख्यवादी] कहते हैं—'गुण ही सृष्टिके हेतु हैं।' तथा तत्त्वज्ञ (शैव) कहते हैं—'[आत्मा, अंविद्या और शिव—ये तीन] तत्त्व ही जगत्के प्रवर्तक हैं'॥ २०॥

पादा इति पादिवदो विषया इति तद्विदः । लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१॥ पादवेत्ता कहते हैं—'विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं।' [ वात्स्यायनादि ] विषयज्ञ कहते हैं—'शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं।' लोकवेत्ताओं (पौराणिकों) का कथन है—'लोक ही सत्य हैं।' तथा देवो-पासक कहते हैं—'इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सन्नालक हैं'॥ २१॥

## वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः । भोक्तेतिच भोक्तृविदो भोज्यमितिच तद्विदः ॥ २२ ॥

वेदज्ञ कहते हैं—'ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं।' याज्ञिक कहते हैं—'यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं।' भोक्ताको जाननेवाछे भोक्ता-की ही प्रधानता बतलाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ (सूपकारादि) भोज्य-पदार्थोंकी ही सारवचाका प्रतिपादन करते हैं।। २२।।

सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः । मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च तद्विदः ॥ २३॥

स्क्ष्मवेत्ता कहते हैं—'आत्मा स्क्षम (अणु-परिमाण) है।' स्थूलवादी (चार्वाकादि) कहते हैं—'वह स्थूल है।' मूर्त्तवादी (साकारोपासक) कहते हैं—'परमार्थ वस्तु मूर्तिमान् है।' तथा अमूर्त्तवादियों (शून्यवादियों) का कथन है कि वह मूर्तिहीन है॥ २३॥

## काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः । वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥ २४॥

कालज्ञ (ज्यौतिषी लोग) कहते हैं—'काल ही परमार्थ है।' दिशाओं के जाननेवाले (खरोदयशास्त्री) कहते हैं—'दिशाएँ ही सत्य वस्तु हैं।' वादवेत्ता कहते हैं—'[धातुवाद, मन्त्रवाद आदि] वाद ही सत्य वस्तु हैं।' तथा मुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि मुवन ही परमार्थ हैं॥ २४॥

### मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः। चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मी च तद्विदः॥ २५॥

मनोविद् कहते हैं—'मन ही आत्मा है', बौद्धोंका कथन है—'बुद्धि ही आत्मा है', चित्तज्ञोंका विचार है—'चित्त ही सत्यवस्तु है;' तथा धर्माधर्मवेता (मीमांसक) 'धर्माधर्मको ही परमार्थ मानते हैं' ॥ २५॥

### पञ्चिविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे। एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे॥ २६॥

कोई (सांख्यवादी) पचीस तत्त्रोंको, कोई (पातञ्जलमतावलम्बी) छन्त्रीसोंको और कोई (पाशुपत) इकतीस तत्त्रोंको सत्य मानते हैं \* तथा अन्य मतावलम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंबाला मानते हैं ॥ २६॥

### लोकाँ छोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः। स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गाः परापरमथापरे॥ २७॥

छौकिक पुरुष छोकानुरञ्जनको और आश्रमगदी आश्रमोंको ही प्रधान बतछाते हैं। छिङ्गवादी स्त्रीछिङ्ग, पुँछिङ्ग और नपुंसकछिङ्गोंको तथा दूसरे छोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं॥२७॥.

### सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः। स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा॥ २८॥

सृष्टिवेत्ता कहते हैं — 'सृष्टि ही सत्य है', लयवादी कहते हैं— 'लय ही परमार्थ वस्तु है' तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं — 'स्थिति ही सत्य है।' इस प्रकार ये [ कहे हुए और विना कहे हुए ] सभी वाद इस आत्मतत्त्वमें सर्वदा कल्पित हैं ॥ २८॥

<sup>\*</sup> प्रधान, महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय और मन—ये सांख्यवादियोंके पञ्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके सिवा छब्बीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं और पाग्यपतोंके मतमें इन पञ्चीस तत्त्वोंके अतिरिक्तराग, अविद्या, नियति, काल, कला और माया—ये छः तत्त्व और हैं।

प्राज्ञो बीजात्मा प्राणः तत्कार्यभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः। अन्ये च सर्वे लौकिकाः सर्व-प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा-मिव सर्पादयः तच्छून्य आत्म-न्यात्मखरूपानिश्चयहेतोरविद्यया कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः। प्राणादिश्लोकानां प्रत्येकं पदार्थ-व्याख्याने फलगुप्रयोजनत्वा-रिसद्धपदार्थत्वाच यत्नो कृतः ॥ २८॥

प्राण बीजखरूप प्राज्ञको वाहते हैं। उपर्यक्त स्थितिपर्यन्त सत्र विकल्प उसीके कार्यभेद हैं। सम्पूर्ण प्राणियों-से परिकरिपत अन्य सव छौकिक-धर्म रज्जुमें सर्पके समान विवत्ल्पोंसे शुन्य आत्मामें आत्म-स्वरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यास कल्पना किये गये हैं-यह इन श्लोकोंका समुदायार्थ है । प्राणादि श्लोकोंके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यान-का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं--इस-लिये प्रयत नहीं किया ॥ २८॥

कि बहुना-अधिक क्या ?-यं भावं दर्शयेचस्य तं भावं स तु पश्यति । तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम् ॥ २६ ॥

[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मस्वरूपसे देखने छगता है तथा इस प्रकार देखनेवाछे उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रुप होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस (भात्र) में होनेवाला अभिनिवेश उस कि आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है ॥ २९॥

प्राणादीनामन्यतमप्रक्तमनुक्तं वान्यं भावं पदार्थं दर्शयेद्यस्या-चार्योऽन्यो वाप्त इदमेव तत्त्वमिति

जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेंसे किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भावको भी 'यही परमार्थतत्त्व है' इस प्रकार दिखा स तं भावमात्मभूतं पश्यत्यय- देता है वह उसी भावको आत्मभूत महिमिति वा ममेति वा । तं च द्रष्टारं स भावोऽवित यो दिर्शितो भावोऽसौ भूत्वा रक्षिति । स्वेना-त्मना सर्वतो निरुणिद्धि । तस्मिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तदिभिनिवेशः । इदमेव तत्त्वमिति स तं ग्रहीतार-ग्रुपैति । तस्यात्मभावं निगच्छ-तीत्पर्थः ॥ २९ ॥

हुआ देखता है [ और समझता है कि—] 'मैं यही हूँ' अथवा 'यही मेरा खरूप है'। तथा उस द्रष्टाकी भी, जो भाव उसे दिखलाया गया है, तद्रुप होकर रक्षा करता है; अर्थात् उसे सब प्रकार अपने खरूपसे निरुद्ध कर देता है। उसी भावमें जो प्रह—आग्रह अर्थात् 'यही तत्त्व है' इस प्रकारका अभिनिवेश है वह उस भावके ग्रहण करनेवालेको प्राप्त होता है, अर्थात् उसके आत्म-खरूपको प्राप्त हो जाता है।।२९॥

आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है

एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः। एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः॥ ३०॥

[इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अपृथग भावोंसे [पृथक् न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा] यह आत्मा भिन्न ही माना गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर [ वेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३०॥

एतैः प्राणादिभिरात्मनोऽपृथग्भृतैरपृथग्भावैरेष आत्मा
रञ्जरिव सर्पादिविकल्पनारूपैः
पृथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो
निश्चितो मृढैरित्यर्थः। विवेकिनां

रज्जुमें किल्पत सर्पादि भावोंसे रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे अपृथग्भूत प्राणादि अपृथग्मावोंसे पृथक् ही है—ऐसा म्खोंको लक्षित— अभिलक्षित अर्थात् निश्चित हो रहा है। विवेकियोंकी दृष्टिमें तो ''यह त रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः सन्तीत्यभिप्रायः ''इदं सर्वे यदयमात्मा" ( व॰ उ॰ २ । ४। ६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः।

एवमात्मव्यतिरेकेणासच्वं रज्ज्ञसर्पवदात्मनि कल्पिताना-मात्मानं च केवलं निर्विकरपं यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्र सोऽविशङ्कितो वेदार्थं विभागतः कल्पयेत्कल्पयतीत्यर्थः-इदमेवं-परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न द्यनध्यात्मविद्वेदाञ्ज्ञातं शक्रोति तत्त्वतः। "न ह्यनध्यात्मवित्कश्चि-त्क्रियाफलमुपाञ्जुते" (मनु॰ ६।८२) इति हि मानवं वचनम् ॥ ३०॥

जो कुछ है सत्र आत्मा ही है" इस श्रतिके अनुसार रञ्जुमें कल्पित सर्पादिके समान ये प्राणादि आत्मा-से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका तात्पर्य है।

इस प्रकार रञ्जुमें कल्पित सर्पके समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थीं-का आत्माके सिंवा असत्यत्व समझता है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह निःशंक होकर वेदार्थकी 'यह वाक्य इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला है और यह अन्यार्थपरक है' इस प्रकार विभागपूर्वक कल्पना कर सकता है-यह इसका तात्पर्य है। जो अध्यात्मतत्त्वको नहीं जानता वह पुरुष तत्त्वतः वेदोंको भी नहीं जान सकता। "अध्यात्मतत्त्वको न जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्मफल-को प्राप्त नहीं करता" ऐसा मनुजी-का भी वचन है ॥ ३०॥

---

द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है

यदेतद्देतस्यासन्वमुक्तंयुक्ति- यह जो युक्तिपूर्वक द्वैतकी तस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत-मित्याह-

असत्यता बतलायी है वह वेदान्त-प्रमाणसे जानी गयी है-इस आशयसे कहते हैं—

### स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा। तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः॥३१॥

जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्व-नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें इस जगत्को देखा है ॥ ३१॥

स्वमश्र माया च स्वममाये असद्रस्त्वात्मिके असत्यो सद्वस्त्वात्मिके इव ठक्ष्येते अविवेकिभिः। यथा चप्रसारितपण्यापणगृहप्रासादस्त्रीपुंजनपदव्यवहाराकीर्णमिव गन्धर्वनगरं 
दश्यमानमेव सद्कसाद्भावतां 
गतं दृष्टम्, यथा च स्वममाये 
दृष्टे असद्रूपे, तथा विश्वमिदं द्वैतं 
समस्तमसद्दृष्टम्।

कत्याह-वेदान्तेषु । "नेह नानास्ति किंचन" (क०उ० २।१। ११ वृ० उ० ४।४।१९) "इन्द्रो मायाभिः" (वृ० उ० २।५।१९) "आत्मैवेदमग्रआसीत्" (वृ० उ० १।४।१७) "ब्रह्म वा इदमग्र आ-सीत्" (वृ० उ० १।४।१०) "द्विती-याद्वे भयं भवति" (वृ० उ० १।४।

अविवेकी पुरुषोंद्वारा खप्त और माया, जो असद्वस्तुरूप अर्थात् असत्य हैं, सद्वस्तुरूप देखे जाते हैं। जिस प्रकार विस्तृत दृकान, वाजार, गृह, प्रासाद और नगरनिवासी स्त्री-पुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्व-नगर देखते-ही-देखते अकस्मात् अभावको प्राप्त होता देखा गया है, और जिस प्रकार ये खप्त और माया असद्वप देखे गये हैं, उसी प्रकार यह विश्व अर्थात् समस्त द्वेत असत् देखा गया है।

कहाँ देखा गया है ? इसपर कहते हैं—वेदान्तोंमें । "यहाँ नाना कुछ नहीं है" "इन्द्रने मायासे" "पहछे यह आत्मा ही था" "पहछे यह ब्रह्म ही था" "दूसरे-से निश्चय भय होता है" "उससे २) "न तु तद्द्वितीयमित्त" (बृ० उ० ४। ३। २३) "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्" (बृ० उ० ४। ५। १५) इत्यादिषु विचक्षणैर्निपुणतरवस्तुद्र्शिभिः पण्डितौरित्यर्थः।

"तमःश्वश्रनिभं दृष्टं वर्षबुद्-बुदसंनिभम् । नाशप्रायं सुखा-द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्" इति च्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥ दूसरा कोई नहीं है" "जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है" इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात् निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोंद्वारा देखा गया है—यह इसका ताल्पर्य है ।

"यह जगत् अँघेरे गढ़ेके समान और वर्षाकी बूँदके सदश नाशप्राय, सुखसे रहित, और नाशके अनन्तर अभावको प्राप्त हो जानेवाळा देखा गया है"—इस व्यासस्मृतिसे भी यही वात प्रमाणित होती है ॥३१॥

परमार्थ क्या है ?

प्रकरणार्थोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः । यदा वितथं द्वैतमात्मै-वैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं भवति सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च च्यवहारोऽविद्याविषय एवेति । तदा—

यह (आगेका) श्लोक इस प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके लिये है। जब कि द्वैत असत् है और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः सत् है तो यह निश्चित होता है कि यह सारा लौकिक और वैदिक व्यत्रहार अविद्याका ही विषय है। उस अवस्थामें—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ ३२॥ न प्रत्य है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुञ्ज है और न मुक्त ही है-यहीं परमार्थता है ॥ ३२ ॥

न निरोधः निरोधनं निरोधः प्रलयः, उत्पत्तिर्जननम्, बद्धः संसारी जीवः, साधकः साधन-वान्मोक्षस्य, ग्रुमुक्षुर्मोचनार्थां, ग्रुक्तो विग्रुक्तवन्धः । उत्पत्ति-प्रलययोरभावाद्वद्वादयो न सन्तीत्येषा परमार्थता ।

कथमुत्पत्तिप्रलययोरभावः, इत्युच्यते, द्वैतस्यासत्त्वात्। "यत्र हि द्वैतिमित्रभवति" (वृ० उ० २। ४।१४) "य इह नानेव पःयति" (क० उ० २।१।१०,११) "आत्मे-वेदं सर्वम्" (छा० उ० ७।२५।२) "ब्रह्मेवेदं सर्वम्" (नृसिंहोत्तर० ७) "एकमेवाद्वितीयम्" (छा० उ० ६।२।१) "इदं सर्वे यदयमात्मा" (वृ० उ० २। ४।६,४।५।७) इत्यादि-नानाश्रुतिभ्यो द्वैतस्यासत्त्वं सिद्धम्।

सतो ह्युत्पत्तिः प्रलयो वा स्यानासतः शशविषाणादेः। नाप्यद्वैतम्रत्पद्यते लीयते वा। न निरोध है । निरोधनका नाम निरोध यानी प्रत्य है । उत्पत्ति जननको, बद्ध—संसारी जीवको, साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्षु मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त वन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं । उत्पत्ति और प्रत्यका अभाव होनेके कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं— यही परमार्थता है ।

उत्पत्ति और प्रलयका अभाव किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता है—द्वेंतकी असत्यता होनेके कारण [इनकी भी सत्ता नहीं है ]। "जहाँ द्वेंत-जैस्म होता है" "जो यहाँ नानावत् देखता है" "यह सब आत्मा ही है" "यह सब ब्रह्म ही है" "एक ही अद्वितीय" "यह जो कुछ है सब आत्मा है" इत्यादि अनेकों श्रुतियोंसे द्वेंतकी असत्यता सिद्ध होती है।

उत्पत्ति अथवा प्रलय सत्की ही हो सकती है, शशश्वादि अस-द्वस्तुकी नहीं हो सकती। इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या अद्वयं चोत्पत्तिप्रलयवचेति विप्र-तिपिद्धम् ।

यस्तु पुनद्वेतसं व्यवहारः स
रज्जुसप्वदात्मिन प्राणादि लक्षणः
किर्णित इत्युक्तम् । न हि मनोविकल्पनाया रज्जुसपीदिलक्षणाया रज्ज्वां प्रलय
उत्पत्तिर्वा । न च मनिस
रज्जुसप्योत्पत्तिः प्रलयो वा न
चोभयतो वा । तथा मानसत्वाविशेपाद्देतस्य । न हि नियते
मनिस सुपुप्ते वा द्वैतं गृह्यते ।

अतो मनोविकल्पनामात्रं द्वैतमिति सिद्धम् । तसात्स्वक्तं द्वैतस्यासन्त्वान्निरोधाद्यभावः परमार्थतेति ।

यद्येवं द्वैताभावे शास्त्रव्यापारो श्रत्यवादाशङ्का नाद्वैते विरोधात् । तिन्नवर्त्तनञ्ज तथा च सत्यद्वैतस्य

वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छ्न्यवाद-

लीन नहीं होती । जो अद्धय हो वह उत्पत्ति-प्रलयवान् भी हो—यह तो सर्वया विरुद्ध है।

इसके सिवा जो प्राणादिरूप द्वैतन्यवहार है वह रज्जुमें सर्पके समान आत्मामें ही कल्पित है—यह बात पहले कही जा चुकी है। रज्जुमें सर्पादिरूप मनोविकल्पकी भी रज्जुमें उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती। रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रलय न तो मनमें ही होती है और न [मन और रज्जु] दोनोंहीमें। इसी प्रकार द्वैतका मनोमयत्व भी समान ही है, क्योंकि मनके समाहित अथवा सुषुप्त हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता।

अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत मनकी कल्पनामात्र है। इसलिये यह ठीक ही कहा है कि द्वैतकी असत्यता होनेके कारण निरोधादि-का अभाव ही परमार्थता है।

पूर्व ० —यदि ऐसा है तो शास्त्रका व्यापार हैतका अभाव प्रतिपादन करनेमें ही है, अद्वैत-बोधमें नहीं; क्योंकिइससे विरोध आता है। \* ऐसी अवस्थामें अद्वैतके वस्तुत्वमें कोई प्रमाण न होनेके कारण शून्यवादका

<sup>\*</sup> क्योंकि द्वैतका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा सकता कि शास्त्रको अद्वैतकी सत्ता अभीष्ट है।

प्रसङ्गः, द्वैतस्य चामायात्।

नः रज्जुसर्गादिविकल्पनाया निरास्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु-क्तमेतत्कथमुज्जीवयसोत्याह— रज्जुरपि सर्पविकल्पस्यास्पदभूता विकल्पितैवेति दृष्टान्तानुप-पत्तिः।

न, विकल्पनाक्षयेऽविकल्पितस्याविकल्पितत्वादेव सन्वोपपत्तेः । रज्जुसर्पवदसन्त्वमिति
चेत् १ नः एकान्तेनाविकल्पितत्वाद्विकल्पितरज्ज्वंशवत्प्राक्
सर्पाभावविज्ञानात् । विकल्पपितुश्च प्राग्विकल्पनोत्पत्तेः
सिद्धत्वाम्युपगमादसन्त्वानुपपत्तिः ।

प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि द्वैतका तो अभाव ही है।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है; क्यों-कि रज्जु-सर्पादि विकल्पका निराधार होना सम्भव नहीं है—इस प्रकार पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी इसी शंकाको फिर क्यों उठाता है ? इसपर [ श्न्यवादी ] कहता है— 'सर्पभ्रमकी अधिष्ठानभूता रज्जु भी कल्पिता ही है | इसल्प्ये यह दृष्ठान्त ठीक नहीं है ।'

सिखान्ती—नहीं, कल्पनाका क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा-की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके कारण ही सम्भव हो सकती है। यदि कहो कि रञ्जु-सर्पके समान उसकी असत्ता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह अविकल्पित रञ्जु-अंशके समान सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे ही सर्वथा अविकल्पत रञ्जु-अंशके समान है। इसके सिवा, जो विकल्पना करनेवाला होता है उसे विकल्पकी उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान स्वीकार करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जा सकती।

कथं पुनः खरूपे व्यापाराभावे शास्त्रस्य द्वैतविज्ञाननिवर्तकत्वम् ? नैप दोषः । रज्ज्वां सर्पादि-वदात्मनि द्वैतस्याविद्याध्यस्त-त्वात् । कथम् ? सुरूयहं दुःखी मुढो जातो मृतो जीणों देहवान पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः कर्ता फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो बुद्धोऽहं ममैत इत्येवमादयः सर्व आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मै-तेष्वनुगतः सर्वत्राव्यभिचारात् । यथा सर्पधारादिभेदेषु रज्जुः। यदा चैवं विशेष्यखरूपप्रत्ययस्य

सिद्धत्वात्र कर्तव्यत्वं शास्त्रेण।
अकृतकर्त च शास्त्रं कृतानुकारित्वेऽप्रमाणम्। यतोऽविद्या-

पूर्व० - किन्तु आत्मखरूपमें प्रमाणकी गति न होनेपर भी शास्त्र है ?

सिद्धान्ती-[यहाँ ] यह दोष नहीं है, क्योंकि रज्ज़में सर्पादिके समान आत्मामें अविद्यांके कारण द्वैतका अध्यास है। किस प्रकार?—'मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ, म्ढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, जराप्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता हूँ, फलवान् हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, क्षीण हूँ, बुद्ध हूँ, ये मेरे हैं'-इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प आत्मामें आरोपित कि.ये जाते हैं, तथा आत्मा इनमें अनुस्यृत है, क्योंकि उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, जैसे कि सर्प और घारा आदि भेदोंमें रञ्जु ।

जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य-रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध होनेके कारण उसके सम्बन्धमें शास्त्रको कुछ कर्त्तव्य नहीं है। शास्त्र तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाटा है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे वह प्रमाण नहीं माना जाता। ध्यारोपितस्य वित्वादिविशेषप्रति-बन्धादेवात्मनः खरूपेणानवस्थानं खरूपावस्थानं च श्रेय इति सुखित्वादि निवर्तकं शास्त्रम् आत्मन्यस्यवित्वादिप्रत्ययकरणेन नेति नेत्यस्थूलादिवाक्यैः। आत्म-खरूपवद्सुखित्वाद्यपि सुखित्वा-दिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धर्मः। यद्यनुवृत्तः स्थान्नाध्यारोपित-स्रुखित्वादिलक्षणो विशेषः । यथोष्णत्वगुणिवशेषवत्यमौ शीतता। तसानिर्विशेष एवा-त्मनि सुखित्वादयो विशेषाः करिपताः।यन्वसुखित्वादिशास्त्र-मात्मनस्तत्सुखित्वादिविशेषनि-वृत्त्यर्थमेवेति सिद्धम् । "सिद्धं तु निवर्तकत्वात्" इत्यागमविदां स्त्रम् ॥ ३२ ॥

क्योंकि अविद्यासे आरोपित सखित्व आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है, और खरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस-लिये 'नेति-नेति' और 'अस्थूलम्' आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखि-त्वादिकी प्रतीति करानेके शास्त्र [ उसमें आरोपित ] सुखित्व आदिकी निवृत्ति करनेवाला है। आत्मखरूपके समान असुखित्व आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें अनुवृत्त धर्म नहीं है। यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं किया जा सकता था, जिस प्रकार कि उष्णत्वधर्मविशिष्ट अग्निमें शीतत्वका आरोप नहीं किया जा सकता । अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके विषयमें जो असुखित्व शास्त्र है वह सुखित्व आदि विशेषकी निवृत्तिके ही लिये है। शास्त्र-वेत्ताओंका सूत्र भी है--"[ सुखित्व आदि धर्मींका ] निवर्त्तक होनेसे [ अस्थूलम् आदि ] शास्त्रकी प्रामा-णिकता सिद्ध होती है" ॥३२॥

### अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है

पूर्व श्लोकार्थस्य हेतुमाह— पूर्व श्लोकके अर्थका हेतु बत-लाते हैं—

भावैरसद्भिरेवायमद्वयेन च कल्पितः। भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा॥ ३३॥

यह ( आत्मतंत्त्व ) प्राणादि असद्भावोंसे और अद्वैतरूपसे किल्पत है । वे असद्भाव भी अद्वैतसे ही कल्पना किये गये हैं । इसिटिये अद्वैत-भाव ही मङ्गलमय है ॥ ३३ ॥

यथा रज्ज्वामसद्भिः सर्प-धारादिभिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण सतायं सर्व इयं धारा दण्डोऽय-मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत एवं प्राणादिभिरनन्तैरसद्भिरेवा-विद्यमानैः, न परमार्थतः--न द्यप्रचलिते मनसि कश्चिद्धाव उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्; न चात्मनः प्रचलनमस्तिः प्रचितस्यैवोपलभ्यमाना भावा न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं शक्याः-अतोऽसद्भिरेव प्राणादिः भावैरद्वयेन च परमार्थसता-त्मना रज्जुवत्सर्वविकल्पास्पद-भूतेनायं खयमेवात्मा कल्पितः; सदैकखभावोऽपि सन् ।

जिस प्रकार रज्जुमें अविद्यमान सर्प धारा आदि भावोंसे तथा विद्यमान अद्वितीय रज्ज़द्रव्यसे 'यह सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड है' इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना किया जाता है उसी प्राणादि अनन्त असत्-अविद्यमान अर्थात् जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है। क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित नहीं हो सकता, और आत्मामें प्रचलन है नहीं; तथा केवल चलाय-मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले भावपरमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । अतः यह आत्मा, खयं एकमात्र सत्खभाव होने-पर भी, असत्खरूप प्राणादि भावोंसे तथा रज्जुके समान सव प्रकारके विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत् आत्मखरूपसे कल्पित है।

ते च प्राणादिभावा अप्यद्वयेनैव सतात्मना विकल्पिताः।
न हि निरास्पदा काचित्कल्पनोपलभ्यतेः अतः सर्वकल्पनास्पदत्वात्स्वेनात्मनाद्वयस्थाव्यमिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्वयता शिवा । कल्पना एव
त्वशिवाः। रज्जुसपीदिवत्त्रासादिकारिण्यो हि ताः। अद्वयताभयातः सैव शिवा ॥ ३३॥

वे प्राणादि भाव भी अद्भय सत्खरूप आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार नहीं हो सकती । अतः समस्त कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और अपने खरूपसे अद्भयका कभी व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था-में भी अद्भयता ही मङ्गलमयी है। केवल कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि वह रज्जु-सर्पादिके समान भय आदि उत्पन्न करनेवाली है । अद्भयता अभयरूपा है, इसल्ये वही मङ्गल-मयी है ॥ ३३ ॥

तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है

कुतश्राद्वयता शिवा १ नाना-भूतं पृथक्त्वमन्यस्थान्यसाद्यत्र दृष्टं तत्राशिवं भवेत् । और भी अद्वयता क्यों मङ्गलमयी है ?-जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है वहीं अमङ्गल हो सकता है। [किन्तु--]

नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन।
न पृथङ् नापृथिकिंचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥ ३४॥
यह नानात्व न तो आत्मस्ररूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे
कुछ है। कोई भी वस्तु न तो ब्रह्मसे पृथक् है और न अपृथक् ही—ऐसा
तत्त्ववेता जानते हैं॥ ३४॥

न ह्यत्राद्धये परमार्थसत्यातमिन प्राणादिसंसारजातिमदं जगदा-त्मभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्य-माणं नाना वस्त्वन्तरभृतं भवति । यथा रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणो न नानाभूतः कल्पितः सर्पोऽस्ति तद्वत् । नापि स्वेन प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते कदाचिदपि रज्जुसप्वत्कल्पि-तत्वादेव ।

तथान्योन्यं न पृथक्प्राणादि
वस्तु यथाश्वान्महिषः पृथग्विद्यत
एवम् । अतोऽसत्त्वाकापृथग्विद्यते
अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति
एवं परमार्थतत्त्वमात्मविदो
न्नाक्षणा विदुः । अतोऽशिवहेतुत्वाभावादद्वयतैव शिवेत्यभिष्रायः ॥ ३४ ॥

इस अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मामें यह प्राणादि संसारजातरूप जगत् आत्मभावसे—परमार्थ सत्यरूपसे निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात् पृथक् वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता। जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपमे निरूपित होनेपर किल्पत सर्प पृथक्-रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार [परमार्थरूपसेनिरूपण किया जानेपर जगत् आत्मासे पृथक् वस्तु नहीं ठहरता]; और न यह, रज्जु-सर्पके समान किल्पत होनेके कारण ही, अपने प्राणादिखरूपसे कभी कुछ रहता है।

तथा जिस प्रकार घोड़ेसे भैंस
पृथक् है उस प्रकार प्राणादि वस्तु
आपसमें भी पृथक् नहीं हैं। इसीलिये असदृष् होनेसे आपसमें अथवा
किसी अन्यसे कोई वस्तु अपृथक् भी
नहीं है—ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मणलेग
परमार्थतत्त्वको जानते हैं। अतः
अमङ्गलकी हेतुताका अभाव होनेसे
अद्वयता ही मङ्गलमयी है—यह इसका
तात्पर्य है ॥ ३४॥

इस रहस्यके साक्षी कौन थे?

तदेतत्सम्यग्दर्शनं स्तूयते अव इस सम्यग्ज्ञानकी स्तुति की जाती है-

वीतरागभयकोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः

निविकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपरामोऽद्वयः ॥ ३५॥

जिनके राग, भय और कोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया है ॥३५॥

विगतरागभयद्वेषक्रोधादिसर्व-दोपेंः सर्वदा मुनिभिर्मननशीलैं-विवेकिभिवेदपारगैरवगतवेदार्थ-तन्वैज्ञानिभिर्निविकल्पः सर्ववि-कल्पशून्योऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो वेदान्तार्थतत्परैः प्रपञ्चोपशमः---प्रपञ्चो द्वैतभेद्विस्तारस्तस्योप-श्वसोऽभावो यस्मिन्स आत्मा एवाइयो ग्रपञ्चोपशमोऽत विगतदोपैरेव पण्डितैर्वेदान्तार्थ-तत्परैः संन्यासिभिः परमात्मा द्रष्टुं शक्यः, नान्यै रागादिकछ-पितचेतोभिः खपक्षपातिदर्शनै-स्तार्किकादिभिरित्यभिप्रायः।३५। इसका अभिप्राय है ॥ ३५॥

जिनके राग भय और कोधादि समस्त दोव निवृत्त हो गये हैं उन मुनियों अर्थात् सर्वदा मननशील विवेकियों और वेदके पारगामियों यानी वेदार्थके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ-परायण तत्त्वज्ञानियोद्वारा प्रकारके विकल्पोंसे रहित सव निर्विकरप और प्रपञ्चोपशम-द्वैतरूप भेदके विस्तारका नाम प्रपन्न है उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है वह आत्मा प्रपञ्जोपराम है-इसीलिये जो अद्भय है ऐसा यह आत्मा पण्डित यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोपहीन संन्यासियोंद्रारा ही देखा जा सकता है। जिनके चित्त रागादि दोपसे दृषित हैं और जिनके दर्शन अपने पक्षका आग्रह करनेवाले हैं उन अन्य तार्किकादिको इस आत्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता-यह

#### तत्त्वदर्शनका आदेश

द्वयं शिवमभयम् —

यसारसर्वानर्थप्रशमरूपत्वाद- क्योंकि सम्पूर्ण अनर्थोंका निवृत्ति-स्थान होनेसे अद्रयत्व ही मङ्गल-मय और अभयरूप है-

तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत्स्मृतिम् । समनुप्राप्य जडवहोकमाचरेत् ॥ ३६॥ इसलिये इस ( आत्मतत्त्व ) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे और अद्वैततत्त्वको प्राप्त कर लोकमें जडवत् व्यवहार करे ॥ ३६ ॥

अत एवं विदित्वैनमद्वैते स्मृति योजयेत् । अद्वैतावगमायैव स्पृति कुर्यादित्यर्थः। तचाद्वैतमवगम्या-हमसि परं ब्रह्मेति विदित्वा-शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज-मात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीतं जडवल्लोकमाचरेत् । अप्रख्याप-यन्नात्मानमहमेवंविध इत्यभि-प्रायः ॥ ३६॥

इसलिये इसे ऐसा जानकर अद्वैत-में मनोनिवेश करे; अर्थात् अद्दौतबोध-के लिये ही चिन्तन करे। और उस अद्दैतको जानकर अर्थात् 'मैं ही परब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, यानी सम्पूर्ण लोकन्यवहारसे शृन्य, भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात् अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव-कर लोकमें जडवत् आचरण करे। तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हूँ' इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता हुआ व्यवहार करे ॥ ३६॥

--

तत्त्वदर्शीका आचरण

चर्यया लोकमाचरे- | लोकमें कैसे व्यवहारसे आचरण दित्याह-करे ? इसपर कहते हैं-

निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च। चलाचलनिकेतश्च यतिर्याद्दन्छिको भवेत्॥ ३७॥ यितको स्तुति नमस्कार और खधाकार (पैत्रकर्म) से रहित हो चल (शरीर) और अचल (आत्मा) में ही विश्राम करनेवाला होकर यादिच्छक (अनायासलम्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला) हो जाना चाहिये ॥ ३७॥

स्तुतिनमस्कारादिसर्वकर्म-वर्जितस्त्यक्तसर्ववाद्यैषणः प्रति-पन्नपरमहंसपारिवाज्य इत्यभि-प्राय:--"एतं वै तमात्मानं विदित्वा" (बृ० उ० ३ । ५ । १) इत्यादिश्रुतेः; "तद्बुद्धयस्त-दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः" (गीता ५ । १७) इत्यादि-स्मृतेश्र—चलं शरीरं प्रतिक्षण-मन्यथाभावात, अचलमात्म-तत्त्वम् , यदाकदाचिद्धोजना-दि व्यवहारिनिमित्तमाकाशवद्चलं खरूपमात्मतत्त्वमात्मनो निकेत-माश्रयमात्मस्थिति विस्पृत्याह-मिति मन्यते यदा तद। चलो देहो निकेतो यस्य सोऽयमेवं चलाचल-निकेतो विद्वान पुनर्वाह्यविषया-श्रयः; स च याद्यच्छिको भवेत्।

स्तृति नमस्कारादि सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित तथा बाह्य एप्रणाओंका त्यागी हो, अर्थात् ''निश्चय इस उस आत्माको जानकर" इत्यादि श्रति और ''जिनकी बुद्धिः आत्मा और निष्ठा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो उसीके शरणापन हैं" इस स्मृतिके अनुसार परमहंस पारित्राज्य भावको प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको प्राप्त होनेवाला होनेसे 'चल' शरीर-को कहते हैं तथा 'अचल' आत्म-तत्त्वका नाम है-इस प्रकार जब-तत्र भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे आकाशके समान अविचल अपने खरूपभूत आत्मतत्त्रको जो अपना निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात् आत्मस्थितिको भूलकर जब 'मैं हूँ' इस प्रकार अभिमान करता है, उस समय 'चल' यानी शरीर ही जिसका निकेत है-इस प्रकार विद्वान् चलाचलनिकेत होकर अर्थात् फिर बाह्य विषयोंका आश्रय न करके याद्दच्छिक हो जाय; तात्पर्य यह कि यदच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रास- अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन, मात्रदेहस्थितिरित्यर्थः ॥ ३७॥

आच्छादन और ग्रासमात्रसे जिसकी देहस्थिति है-ऐसा हो जाय ॥३७॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अविचल तत्त्वानिष्ठाका विधान

तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः । तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॥ ३८॥

[ फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तत्त्वको देखकर और वाह्य तत्त्वका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत और तत्त्वमें ही रमण करनेवाला होकर तत्त्वसे च्युत न हो ॥ ३८ ॥

बाह्यं पृथिव्यादितत्त्वम् आध्या-) त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा-दिवत्स्वप्रमायादिवच ''वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्'' (छा० उ० ६ । १ । ४ ) इत्या-दिश्रुतेः। आत्मा च सदाद्या-भ्यन्तरो ह्यजोऽपूर्वोऽनन्तरोऽ-वाह्यः कुत्स्न आकाशवत्सर्वगतः स्रमोऽचलो निर्गुणो निष्कलो निष्क्रियः "तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस"(छा० उ०६।८-१६) इति श्रुतेः । इत्येवं तत्त्वं दृष्ट्वा तत्त्वीभूतस्तदारामो न बाह्यरमणो

पृथिवी आदि बाह्य तत्त्व और देहादिक्षप आध्यात्मिक "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु-सर्पादिके समान एवं स्वप्न या मायाके समान मिध्या हैं; तथा ''वह सत्य है, वह आत्मा है और वही त् है" इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर-भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण-रहित, कार्यरहित, अन्तर्वाह्यस्ट्य, परिपूर्ण, आकाशके समान सर्वगत, स्दम, अचल, निर्गुण, निष्कल और निष्क्रिय है। इस प्रकार तत्त्वका साक्षात्कार कर तत्त्वीभूत और उसीमें रमण करनेवाला होकर अर्थात् वाह्य-रत न होकर; जिस प्रकार मनको

यथातत्त्वदर्शी कश्चिचित्तमात्म-प्रतिपन्नश्चित्तचलनमनु चलितमात्मानं मन्यमानस्तन्वा-देहादिभूतमात्मानं कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म-तत्त्वादिदानीमितिः समाहिते तु मनिस कदाचित्तत्त्वभृतं प्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमसि तत्त्वीभृत इतिः न तथात्मवि-द्भवेत । आत्मन एकरूपत्वा-त्स्वरूपप्रच्यवनासम्भवाच सदैव ब्रह्मासीत्यप्रच्युतो भवेत्त-च्वात्सदाप्रच्युतात्मतच्वद्शेनो भवेदित्यभिप्रायः "शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः" (गीता १२।१८) "समं सर्वेषु भृतेषु" (गीता १३। २७) इत्यादिसमृतेः ॥३८॥

शां० भा० ]

ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व-दशीं पुरुष किसी समय चित्तके चञ्चल होनेपर आत्माको भी चलाय-मान मानकर अपनेको तत्त्वसे विचलित और देहादिरूप समझकर मानता है कि इस समय मैं तत्त्वसे च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय चित्रके समाहित होनेपर अपनेको तस्वीभूत और प्रसन समझकर मानता है कि इस समय मैं तत्त्वस्थ हूँ उसी प्रकार आत्मवेताको न हो जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा एक.रूप है और उसका खरूपसे च्युत होना भी सम्भव नहीं है। अतः वह सदा ही ''मैं ब्रह्म हूँ'' ऐसा निश्चयकर तत्त्रसे च्युत न हो; तात्पर्य यह कि सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा कि ''कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों-की समान इष्टि होती है"तथा"सम्पूर्ण भूतोंमें समान भावसे स्थित" आदि स्मृतियोंसे प्रमाणित होता है ॥३८॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीराङ्करभगवतः कृती गौडपादीयागमशास्त्रभाष्ये वैतध्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् ॥ २ ॥

# अद्दैतप्रकरण

-sata-a-

ओङ्कारनिर्णय उक्तः प्रपञ्चो-शिवोऽद्वैत आत्मेति पशमः प्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इति च । तत्र द्वैताभावस्तु वैतथ्यप्रकरणेन खप्तमायागन्ध-र्वनगरादिदृष्टान्तैर्दृश्यत्वाद्यन्त-वन्वादिहेतुभिस्तकंण च प्रति-पादितः । अद्वैतं किमागममात्रेण प्रतिपत्तव्यमाहोस्वित्तर्केणापीत्यत आह-शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम् ; तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणमार्भ्यते। उपाखोपासनादिभेदजातं वितथं केवलश्चात्माद्वयः परमार्थ इति श्यितमतीते प्रकरणे; यतः—

[आगमप्रकरणमें ] ओङ्कारका निर्णय करते समय यह बात केवल प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा प्रपन्नका निवृत्तिस्थान शिव. और अद्वैतस्ररूप है तथा ज्ञान हो जाने-पर द्वैत नहीं रहता। फिर वैतध्य-प्रकरणमें खप्न, माया और गन्धर्व-नगरादिके दृष्टान्तोंसे दृश्यत्व एवं आदि-अन्तवत्त्व आदि हेतुओंद्वारा तर्कसे भी द्वैतके अभावका प्रतिपादन किया गया । किन्तु वह अद्वैत क्या शास्त्रमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा तर्कपे भी जाना जा सकता है ? इसपर कहते हैं—तर्कसे भी जाना जा सकता है। सो किस प्रकार ? इसी बातको बतलानेके लिये अद्वैत प्रकरणका आरम्भ किया जाता है। उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण भेद मिध्या है, केवल आत्मा ही अद्वय परमार्थसह्य है-यह वात पिछले प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योंकि-

मेददर्शी क्रपण है

उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते। प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः॥ १॥ उपासनाका आश्रय हेनेवाला जीव कार्य ब्रह्ममें ही रहता है [अर्थात् उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि ] उत्पत्तिसे पूर्व ही सब अज [अर्थात् अजन्मा ब्रह्मखरूप ] था। इसलिये वह कृपण (दीन) माना गया है।। १।।

उपासनाश्रित उपासनामारमनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको-Sहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं जाते ब्रह्मणीदानीं वर्तमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादृध्व प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्वाजिमदं सर्वमहं च । यदात्मकोऽहं प्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनया पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव-मुपासनाश्रितो धर्मः साधको येनैवं क्षुद्रब्रह्मवित्तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽल्पकः ∓मृतो नित्याजब्रह्मदर्शिभिरित्यभिप्रायः। ''यद्वाचानभ्युदितं येन वाग-भ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रुपासते" (के० उ०१।४) इत्यादिश्रुतेस्तलवकाराणाम्।।१।।

'उपासनाश्रितः'-उपासनाको अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने-वाला पुरुष अर्थात् 'मैं उपासक हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है। उसकी उपासना करके इस समय कार्यब्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूर्व भी यह सव और मैं अजरूप ही थे । उत्पत्तिसे पूर्व मैं जैसाथा अब उत्पन होकर जातब्रह्ममें वर्तमान हुआ अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी रूपको प्राप्त हो जाऊँगा'-इस प्रकार उपासनाका आश्रय हेनेवाला साधक जीव क्योंकि क्षुद्रब्रह्मवेत्ता है, इस कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा ब्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं-द्वारा कृपण-दीन अर्थात् क्षुद्र माना गया है-यह इसका अभिप्राय है; जैसा कि ''जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; जिसकी त् उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है" इत्यादि तलवकार-श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ १॥

#### अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा

सवाद्याभ्यन्तरमजमात्मानं
प्रतिपत्तुमशक्तुवन्नविद्यया दीनमात्मानं मन्यमानो जातोऽहं
जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रितः
सन्ब्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः
कृपणो भवति यसात्—

बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें असमर्थ होनेके कारण अविद्यावश अपनेको दीन माननेवाला पुरुष, क्योंकि 'मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए ब्रह्ममें ही वर्तमान हूँ और उसकी उपासनाका आश्रय लेकर ही ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा, इस प्रकार माननेके कारण दीन है—

अतो वक्ष्याम्यकार्गण्यमजाति समतां गतम् । यथा न जायते किंचिज्ञायमानं समन्ततः ॥ २ ॥

इसिल्ये अब मैं सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरिहत अकृपणभाव ( अजन्मा ब्रह्म ) का वर्णन करता हूँ [ जिससे यह समझमें आ जायगा कि ] किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥

अतो वश्याम्यकार्पण्यमकृपण-भावमजं ब्रह्म । तद्धि कार्पण्या-स्पदम् "यत्रान्योऽन्यत्पश्यत्य-न्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं मर्त्यमसत्" (छा० उ० ७ । २४ । १) "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" (छा० उ० ६ । १ । ४) इत्यादिश्वतिभ्यः । तद्विपरीतं सबाह्याभ्यन्तरमजमकार्पण्यं भूमा-

इसिटिये मैं अकार्पण्य अकृपण-भाव अर्थात् अजन्मा ब्रह्मका वर्णन करता हूँ। "जहाँ अन्य अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है और अन्यको ही जानता है वह अल्प है वह मरणशील और असत् है" "विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उपर्युक्त जातब्रह्म तो कृपणताका ही आश्रय है। उससे विपरीत बाहर-भीतर वर्तमान अजन्मा भूमासंज्ञक रूयं ब्रह्म । यत्प्राप्याविद्याकृत-सर्वकार्पण्यनिवृत्तिस्तदकार्पण्यं वक्ष्यामीत्यर्थः।

तद्जाति, अविद्यमाना जाति-समतां गतं सर्वसाम्यं गतम्। कसात् ? अवयववैपम्या-भावात् । यद्धि सावयवं वस्तु तद्वयववैषम्यं गच्छञ्जायत इत्यु-च्यते । इदं तु निरवयवत्वा-त्समतां गतमिति न केश्विद्वयवैः स्फुटत्यतोऽजात्यकार्पण्यम् समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते स्फ्रटति किंचिद ल्पमपि न रज्जुसर्पवद्विद्याकृतदृष्ट्या जाय-मानं येन प्रकारेण न जायते सर्वतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं प्रकारं शृष्वित्यर्थः ॥ २॥

व्रस अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता-की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण भावसे रहित ब्रह्मका मैंवर्णन करूँगा— यह इसका तात्पर्य है।

वह अजाति अर्थात् जिसकी जाति न हो और समताको प्राप्त अर्थात् सबकी समानताको प्राप्त है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि उसमें अवयवोंकी विषमताका अभाव है। जो वस्तु सावयव होती है वह अवयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके कारण 'उत्पन्न होती है' ऐसे कही जाती है। किन्तु यह ब्रह्म तो निरवयत्र होनेके कारण समताको प्राप्त है, इसलिये किन्हीं भी अवयवों-के रूपमें प्रस्कृटित नहीं होता। अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात् अकार्पण्यरूप है। जिस प्रकार कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात् रञ्जु-सर्पके समान आविद्यकदृष्टिसे उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता-सत्रओर अजन्मा ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारको श्रवण करो-यह इसका अभिप्राय है॥२॥

#### जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त

मीति प्रतिज्ञातम् । तत्सिद्धचर्थं हेतुं दृष्टान्तं च वश्यामीत्याह--

अजाति ब्रह्माकार्पण्यं वक्ष्या- में अजन्मा ब्रह्मका जो कृपण-भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ-ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके लिये हेतु और दृष्टान्त भी बतलाता हुँ-इस अभिप्रायसे कहते हैं-

#### ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः। आत्मा संघातैर्जातावेतन्निद्र्शनम् ॥ ३ ॥ घटादिवच्च

आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे उत्पन हुआ है। तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दृष्टान्त है।।३॥

आत्मा परो हि यसादाकाश-वत्सक्ष्मो निरवयवः सर्वगत आकाशवदुक्तो जीवैः क्षेत्रज्ञैर्घटा-काशैरिव घटाकाशतुल्य उदित उक्तः स एवाकाशसमः पर आत्मा ।

अथ वा घटाकाशैर्यथाकाश उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म-भिरुत्पन्नः । जीवात्मनां परसान दात्मन उत्पत्तिर्या श्रूयते वेदान्तेषु

क्योंकि प्रमात्मा ही आकाशवत् अर्थात् आकाशके समान स्क्म निरवयव और सर्वगत कहा गया है और वही घटाकाशसदश क्षेत्रज्ञ जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा गया है, इसिलिये वह परमात्मा ही आकाशके समान है।

अथवा यों समझो कि जिस प्रकार घटाकाशोंके रूपमें आकाश उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओंके रूपसे उत्पन्न हुआ है। ताल्पर्य यह है कि वेदान्तोंमें जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति

सा महाकाशाद्यटाकाशोत्पत्ति-समा न परमार्थत इत्यभिप्रायः।

तसादेवाकाशाद्घटाद्यः संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश-स्थानीयात्परमात्मनः पृथिव्या-दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्र कार्यकरणलक्षणा रज्जुसर्पवदि-करिपता जायन्ते । अत उच्यते घटादिवच संघातैरुदित इति । यदा मन्दबुद्धिप्रतिपिपादियपया श्रुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा-दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया-मेतिनदर्शनं दृष्टान्तो यथोदिता-काशवदित्यादिः ॥ ३॥

सुनी जाती है वह महाकारासे घटाकाशोंकी उत्पत्तिके समान है, परमार्थतः नहीं ।

उसी आकाशसे जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे रज्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए पृथिवी आदि भूतसंघात और शरीर तथा इन्द्रियरूप आध्यात्मिकभाव उत्पन्न होते हैं। इसीसे कहा जाता है-घटादिके समान देहादिसंघात-रूपसे भी उदित हुआ है। जिस समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति-पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने आत्मासे जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन किया है उस समय उनकी उत्पत्ति माननेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके समान ही निदर्शन-दृष्टान्त है ॥३॥

जीवके विलीन होनेमें दृशानत

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। आकारो संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥

घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें लीन हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विलीन हो जाते हैं ॥ ४॥

यथा घटाद्युत्पत्त्या घटाकाशा- जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिसे घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और

द्युत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रलये नित्त प्रकार घटादिके नाशसे घटा-

घटाकाशादिप्रलयस्तद्वद्देहादि-संघातोत्पच्या जीवोत्पत्तिस्त-त्प्रलये च जीवानामिहात्मिन प्रलयो न खत इत्यर्थः ॥ ४ ॥ काशादिका नाश होता है उसी प्रकार देहादि \* संघातकी उत्पत्तिसे जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका लय होनेपर जीवोंका इस आत्मामें लय हो जाता है। नात्पर्य यह है कि खतः उनका लय नहीं होता।।।।।।

#### was proper

आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त

सर्वदेहेष्वात्मैकत्व एकसि-झननमरगसुखादिमत्यात्मिन सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल-साङ्कर्यं च स्यादिति यआहुद्वेति-नस्तान्प्रतीदमुच्यते—

सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण और सुख-दुःखादिमान् होनेपर सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा कर्म और फलकी संकरता हो जायगी [ अर्थात् कर्म किसीका होगा और उसका फल कोई और ही भोगेगा ] इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उनके प्रति कहा जाता है—

यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते । न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूळि और धुएँ आदिसे युक्त होनेपर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मोंसे लिप्त नहीं होते । [अर्थात् एक जीवके सुखादिमान् होनेपर सव जीव सुखादिमान् नहीं हो जाते ] ॥ ५॥

<sup>\*</sup> यहाँ 'देह' शब्दसे लिङ्ग-देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नाश लिङ्ग-देहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं।

यथेकसिन्घटाकाशे रजीधूमा-दिभिर्युते संयुक्ते न सर्वे घटा-काशादयस्तद्रजीधूमादिभिः संयुज्यन्ते तद्वजीदाः सुखादिभिः। नन्त्रेक एवात्मा ? वाढम्ः नजु न श्रुतं त्वया-काशवत्सर्वसंघातेष्वेक एवात्मेति?

यद्येक एवात्मा तर्हि सर्वत्र मुखी दुःखी च स्यात् । न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति। न हि सांख्य आत्मनः सांख्याक्षेप- सुखदुःखादिमच्यमि-च्छति बुद्धिसमवाया-निवृत्तिः भ्युपगमात्सुखदुःखा-दीनाम् । न चोपलब्धिखरूपसा-त्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति । भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या-नुपपत्तिरिति चेत्, नः प्रधान-कृतस्यार्थस्यात्मन्यसमवायात् यदि हि प्रधानकृतो वन्धो मोक्षो वार्थः पुरुषेषु भेदेन समवैति

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और धुएँसे युक्त होनेपर समस्त घटाकाशादि उस धूलि और धुएँसे संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादिसे लिस नहीं होते।

पूर्व - आत्मा तो एक ही है न ?

सिद्धान्ती—हाँ, क्या त्ने यह नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोंमें आकाशके समान व्याप्त एक ही आत्मा है ?

पूर्व • —यदि आत्मा एक ही है तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा।

सिद्धानती—सांख्यत्रादीकी यह आपित्त सम्भव नहीं है। सांख्य आत्माका सुख-दु:खादिमत्त्व खीकार नहीं करता, क्योंकि सुख-दु:खादि तो बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके सिवा अनुभवखरूप आत्माकी भेद-कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है।

यदि कहो कि भेद न होनेपर तो प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्यका आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। यदि प्रधानकर्तृक बन्ध या मोक्ष पुरुषोंमें पृथक्-पृथक्रूपसे समवेत

ततः प्रधानस्य पारार्थ्यमात्मैकत्वे नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेद-कल्पना । न च सांख्यैर्वन्धो मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युप-गम्यते । निर्विशेषाश्च चेतन-मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते । अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव प्रधानस्य पारार्थ्यं सिद्धं न तु पुरुषभेदप्रयुक्तमिति । अतः पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य पारार्थ्यं हेतः ।

न चान्यत्पुरुषभेदकल्पनायां
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम् ।
परसत्तामात्रमेव चैतिन्निमित्तीकृत्य स्वयं वध्यते मुच्यते च
प्रधानम् । परश्रोपलब्धिमात्रसत्तास्तरूपेण प्रधानप्रवृत्तौ हेतुर्न
केनचिद्विशेषेणेति केवलमृदत्यैव
पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरित्यागश्च ।

होते तो आत्माका एकत्व माननेमें प्रधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो सकती थी और तब पुरुषोंके भेदकी कल्पना करनी ठीक थी। किन्तु सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतनमात्र ही मानते हैं। अतः प्रधानकी परार्थता तो केवल पुरुषकी सत्तामात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेदके कारण नहीं। इसलिये पुरुषोंकी भेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता कारण नहीं है।

इसके सिना सांख्यवादियों के पास पुरुषोंका भेद माननेमें और कोई प्रमाण नहीं है । पर- (आत्मा) की सत्तामात्रको ही निमित्त बनाकर प्रधान खयं बन्ध और मोक्षको प्राप्त होता है और वह पर क्रेनल उपलब्धिमात्र सत्ता-खरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमें हेतु है, किसी निशेषताके कारण नहीं। अतः केनल मृढ़तासे ही पुरुषोंकी भेदकल्पना और नेदार्थका परित्याग किया जाता है।

ये त्वाहुवैंशेषिकादय इच्छादय

आत्मसमवायिन इतिः वैशेषिकमत-समीक्षा तदप्यसत् । स्मृति-हेतूनां संस्काराणाम-

प्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात् ।
आत्ममनःसंयोगाच स्मृत्युत्पत्तेः
स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्वा
सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्गः ।
न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा-

दिहीनानामात्मनां
मन आदिभिः संवन्धो
आत्मसंयोगानुपपत्तिः युक्तः । न च द्रव्याद्रपादयो गुणाः कर्म-

सामान्यविशेषसमवाया वा सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न भिन्नाः सन्ति परेषाम्। यदि भी नहीं हैं। † यदि दूसरोंके मतमें

इसके सिवा वैशेषिकादि मताव-लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन भी ठींक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन (निरवयव) आत्मासे समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका कोई नियम ही सम्भव नहीं है अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतियों-की उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। \*

इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित भिन्नजातीय आत्माओंका मन आदि-के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी नहीं है। तथा दूसरोंके मतमें द्रव्यसे रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न भी नहीं हैं। † यदि दूसरोंके मतमें

\* उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है ही । इसके सिवा असमवायी कारणकी तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका उद्घोध न होनेके कारण एक साथ स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार और उनका उद्घोध ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं—इस विषयमें उनका एक मत नहीं है । इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती ।

† वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ

द्यत्यन्तभिन्ना एव द्रव्यात्स्यु-रिच्छादयश्चात्मनस्तथा च सति द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः। अयुत्तसिद्धानां समवायलक्षणः संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्, इच्छादिभयोऽनित्येभय आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्धत्वा-त्रायुतसिद्धत्वोपपत्तिः। आत्मना-युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म-गतमहत्त्ववन्नित्यत्वप्रसङ्गः। स चानिष्टः । आत्मनोऽनिर्मोक्ष-प्रसङ्गात्।

समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे

वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मासे अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं हो सकता।

यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदार्थी-का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं;\* क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मोंसे नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके कारण उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्भव नहीं है। यदि इच्छा आदि आत्माके साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत महत्त्वके समान उनकी भी नित्यता-का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। और यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे आत्माके अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग आ जाता है।

यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं | तो द्रव्यके साथ उसका कोई अन्य

गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें । गुण−रूप, रस एवं गन्ध आदिको कहते हैं । कर्म—गमनादि क्रिया । सामान्य—जाति, मनुष्यत्व, पशुत्वादि । विशेष—परमाणुओंका परस्पर मेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न प्रकारके परमाणुओंसे विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है । समवाय—एक प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है।

१. जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों।

 अयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष हैं—१ अभिन्नकालमें होना, २ अभिन्न देशमें होना, ३ अभिन्न स्वभाववाले होना, ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाले होना । उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं—

यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो
नित्यसम्बन्ध एवेति न वाच्यमिति
चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां
नित्यसम्बन्धप्रसङ्गात्पृथकत्वानुपपत्तिः । अत्यन्तपृथकत्वे च
द्रव्यादीनां स्पर्शवदस्पर्शद्रव्ययोरिव षष्ट्यर्थानुपपत्तिः ।

इच्छाद्युपजनापायवद्गुणयन्त्वे चात्मनोऽनित्यत्वजात्मनोऽनित्यत्वजात्मनो प्रसङ्गः । देहफलादिवन्धमोक्षा- वत्सावयवत्वं विक्रिधुपपादनम् यावन्त्वं च देहादिवदेवेति दोषावपरिहार्यों ।
यथा त्वाकाशस्याविद्याध्यारोपितरजोधूममलवन्त्वादिदोषवन्त्वं
तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितवुद्ध्याद्युपाधिकृतसुखदुःखादिदोपवन्त्वं
वन्धमोक्षाद्यो व्यावहारिका न
विरुध्यन्ते । सर्ववादिभिरविद्या-

सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि द्रव्य और गुणका है। और यदि कोई कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध ही है, इसलिये उसके साथ कोई सम्बन्ध बतलानेकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसी अवस्थामें समवाय-सम्बन्धवालोंका नित्यसम्बन्ध होनेके कारण उनकी पृथक्ता सम्भव नहीं है। और यदि द्रव्यादिको परस्पर अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस प्रकार स्पर्शवान् और स्पर्शहीन द्रव्योमें परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता।

यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति-विनाशशील गुणींवाला माना जाय तो स्सकी अनित्यताका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । तथा उसके देह और फलादिके समान सावयवत्व एवं देहादिके समान ही विक्रियावत्त्व —ये दो दोव भी अपरिहार्य ही होंगे। जिस प्रकार कि आका्शका अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियोंके कारण ही घूलि, घूम और मलसे युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सभी वादियोंने कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था-नभ्युपगमाच । तसादात्मभेक-परिकल्पना वृथेव तार्किकैः क्रियत इति ॥ ५॥

व्यवहारको अविद्याकृत माना है. परमार्थरूप नहीं माना । अतः तार्किकलोग जीवोंके भेदकी कल्पना वृथा ही करते हैं ॥ ५॥



व्यावहारिक जीवभेद

व्यवहार एकसिन्नात्मन्यविद्या-कृत उपपद्यत इति, उच्यते-

कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव किन्तु एक ही आत्मामें, आत्माओं-के भेदके कारण होनेवालेके समान, अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार सम्भव है ? इसपर कहते हैं-

रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै। आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥

[घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले] भिन्न-भिन्न आकाशों-के रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये॥ ६॥

यथेहाकाश एकस्मिन्घटकर-। कापवरकाद्याकाशानामल्पत्वम-हत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा कार्यमुद्काहरणधारणशयनादि-समाख्याश्र घटाकाशकरकाकाश इत्याद्यास्तत्कृताश्च भिन्ना दृश्यन्ते। तत्र तत्र वै व्यवहारविषय इत्यर्थः । सर्वोऽयमाकाशे रूपादि-

जिस प्रकार इस एक ही आकारामें घट, कमण्डलु और मठादि आकारोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपोंमें मेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें उनके किये हुए जल लाना, जल धारण करना और शयन करना आदि कार्य एवं घटाकारा करकाकारा आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। किन्तु आकाशमें रूपादिके कारण भेदकतो व्यवहारो न परमार्थ होनेवाला यह सब व्यवहार पार-

एव । परमार्थतस्त्वाकाशस्य न भेदोऽस्ति । न चाकाशभेद-निमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण परोपाधिकृतं द्वारम् । यथैतत्त-द्वहेहोपाधिभेदकृतेष जीवेष घटाकाशस्यानीयेष्वात्मस् नि-रूपणात्कृतो बुद्धिमद्भिर्निर्णयो निश्चय इत्यर्थः ॥ ६ ॥

मार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः तो आकाशका कोई भेद नहीं है । अन्य उपाधिकत निमित्तके सिवा वस्तुतः आकाशके भेदके कारण होनेवाला कोई व्यवहार है ही नहीं। जैसा कि यह [आकाशका भेद] है उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवोंमें भेदका निरूपण किया जानेके कारण बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपार-मार्थिकत्व | निश्चय किया है-यह इसका ताल्यर्य है ॥ ६ ॥

जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है

ननु तत्र परमार्थकृत एव घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद-व्यवहार इति ? नैतदस्ति, यसात्

किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है वह तो वास्तविक ही है ? [ऐसी शंका होनेपर कहते हैं- यह बात नहीं है, क्योंकि-

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा । नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा॥ ७॥

जिस प्रकार घटाकारा आकाराका विकार या अवयव नहीं है उसी प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है ॥ ७॥

न विकारः; यथा सुवर्णस्य विकार है, जैसे कि सुवर्णके रुचकादि

परमार्थीकाशस्य घटाकाशो | परमार्थीकाशका घटाकाश न तो

रुचकादिर्यथा वापां फेनबुद्-बुदिहमादिः; नाप्यवयवो यथा बृक्षस्य शालादिः । न तथा आकाशस्य घटाकाशो विकारा-वयवौ यथा तथा नैवात्मनः परस्य परमार्थसतो महाकाशस्था-नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः सदा सर्वदा यथोक्तदृष्टान्तवन्न विकारो नाप्यवयवः । अत आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृष-वेत्यर्थः ॥ ७॥

आभूषण तथा जलके फेन, बुद्बुद और हिम आदि हैं, और न जैसे शाखादि वृक्षके अवयव हैं उस प्रकार उसका अवयव ही है । इसी तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश विकार या अवयव नहीं है उसी प्रकार, अर्थात् उपर्युक्त दृष्टान्तानुसार ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत् परमात्माका घटाकाशस्थानीय जीव, किसी अवस्थामें विकार या अवयव नहीं है । अतः तात्पर्य यह है कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ्या ही है ॥ ७॥



### आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है

यसाद्यथा घटाकाशादिभेद-बुद्धिनियन्धनो रूपकार्यादिभेद-व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद-कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः। तसात्तरकृतमेव क्षेशकर्मफलमल-वत्त्वमारमनो न परमार्थत हत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा-द्यिषन्नाह—

क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एवं कार्य आदि भेदन्यवहार है उसी प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण ही जन्म-मरण आदि न्यवहार है; इसिंख्ये उसका किया हुआ ही आत्माका हेश, कर्मफळ और मळसे युक्त होना है, परमार्थतः नहीं— इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन करनेकी इच्छासे कहते हैं—

यथा भवति बालानां गगनं मिलनं मलैः। तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मिलनो मलैः॥८॥ जिस प्रकार मूर्ख लोगोंको [धूलि आदि ] मलके कारण आकाश मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आत्मा भी [राग-द्वेषादि ] मलसे मलिन हो जाता है ॥ ८॥

यथा भवति लोके वालानाम-विवेकिनां गगनमाकाशं घन-रजोधूमादिमलैमीलनं मलवन्न गगनं मलवद्याथात्म्यविवेकिनाम्, तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो विज्ञाता प्रत्यक्क्लेशकर्मफलमलै-र्मलिनोऽबुद्धानां प्रत्यगात्मविवेक-रहितानां नात्मविवेकवताम्। नह्यूषरदेशस्तृड्वत्प्राण्यध्यारी-पितोदकफेनतरङ्गादिमां**स्तथा** नात्माबुधारोपितक्केशादिमलै-र्मिलिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८॥

छोकमें जिस प्रकार बाल अर्थात् अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आकाश मेघ, धूलि और धुआँ आदि मलेंके कारण मलिन—मलयुक्त हो जाता है, किन्तु आकाशके यथार्थ खरूपको जाननेवालोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता; उसी प्रकार अबुद्ध—प्रत्य-गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी दृष्टिमें, जो प्रत्यक् और सबका साक्षी है वह परात्मा भी क्रेश, कर्म और फल्क्प मलोंसे मलिन हो जाता है; किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जसरदेश तृपित प्राणीं के आरोपित किये हुए जलके फेन और तरङ्गादि- से युक्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानियों द्वारा आरोपित हैशादि मलोंसे मिलन नहीं होता ॥ ८॥

200000

पुनरप्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही विस्तार कहते हैं—

# मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि। स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः॥ ६॥

यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है। [ अर्थात् इन सब व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विसु है ]।।९।।

घटाकाशजन्मनाशगमना-गमनस्थितिवत्सर्वशरीरेष्वात्मनो जन्ममरणादिराकाशेनाबिलक्षणः प्रत्येतच्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥ घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको आकाशसे अविलक्षण (भेदरहित) ही अनुभव करना चाहिये—यह इसका अभिप्राय है ॥ ९॥



# संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिताः। आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते॥ १०॥

देहादि समस्त संघात खप्तके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं । उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु नहीं है ॥ १०॥

घटादिस्थानीयास्तु देहादि-संघाताः स्वप्नदृश्यदेहादिवन्मा-याविकृतदेहादिवचात्ममायावि-सर्जिताः; आत्मनो मायाविद्या तयाभ्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः सन्तीत्यर्थः । यद्याधिक्यमधिक-भावस्तिर्यग्देहाद्यपेक्षया देवादि-

घटादिस्थानीय देहादिसंघात स्वप्तमें दीखनेवाले देहादिके समान तथा मायावीके रचे हुए देहादिके सदश आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि आत्माकी माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं। यदि तिर्यगादि देहोंकी अपेक्षा देवता कार्यकरणसंघातानां यदि वा सर्वेषां समतेव नेषाम्रपपत्तिः सद्भावप्रतिपादको सम्भवः हेतुर्विद्यते नास्ति, हि यसात्त-सादविद्याकृता एव न प्रमार्थतः सन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी अधिकता-उत्कृष्टता है अथवा यदि [ तत्त्वदृष्टिसे ] सबकी समानता ही है, तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये वे अविद्याकृत ही हैं, प्रमार्थतः नहीं हैं-ऐसा इसका तालर्य है ॥ १०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उत्पत्त्यादिवर्जितस्याद्वयस्या-श्रुतिप्रमाणकत्व-त्मतत्त्वस्य प्रदर्शनार्थवाक्यान्युपन्यस्यन्ते— का उल्लेख किया जाता है-

उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय आत्मतत्त्वका श्रुतिप्रमाणकत्व प्रदर्शित करनेके लिये [ उपनिषद्के ] वाक्यों-

रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११॥

तैत्तिरीय श्रुंतिमें जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या की गयी है, आकाशवत् परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित किया गया है ॥ ११॥

रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय इत्येवमादयः कोशा इव कोशा अस्यादेरिवोत्तरोत्तरस्यापेक्षया बहिर्भावात्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टमाख्यातास्तैत्तिरीयके तैत्तिरीयकशाखोपनिषद्वस्र्यां तेषां कोशानामात्मा येनात्मना पश्चापि

तैत्तरीयकमें अर्थात् तैत्तरीक-शाखोपनिषद्बल्लीमें जिन रसादि-अन्तरसमय एवं प्राणमय इत्यादि कोशोंकी व्याख्या-स्पष्ट विवेचना की गयी हैं और जो उत्तरोत्तरकी अपेक्षा पूर्व-पूर्व बहिःस्थित होनेके कारण खड्गके कोशके समान कोश कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा,

कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा-जीवः।

कोऽसावित्याह—पर एवात्मा
यः पूर्व ''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"
(तै० उ० २ । १) इति प्रकृतः।
यसादात्मनः स्वममायादिवदाकाशादिक्रमेण रसादयः कोशलक्षणाः संघाता आत्ममायाविसर्जिता इत्युक्तम् । स आत्मासाभिर्यथा खं तथेति संप्रकाशित
''आत्मा ह्याकाशवत्" (अद्वैत०
३) इत्यादिश्लोकैः। न तार्किकपरिकल्पितात्मवत्पुरुषचुद्धिप्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः ॥११॥

जिस अन्तरतम आत्माके कारण पाँचों कोश आत्मधान् हैं, वहीं सबके जीवनका निमित्त होनेके कारण 'जीव' कहलाता है।

वह कौन है ? इसपर कहते हैं-वह परमात्मा ही है, जिसका पहले "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " इत्यादि वाक्योंमें प्रसङ्ग है और आत्मासे खप्न और माया आदिके समान आकाशादि क्रमसे को तरूप संघात आत्माकी मायासे ही रचे गये हैं-ऐसा कहा गया है। उस आत्माको हमने ''आत्मा ह्याकाश-वत्" इत्यादि श्लोकोंमें, जैसा आकाश है उसीके समान प्रकाशित किया है । तालर्य यह है कि वह तार्किकों-के कल्पना किये हुए आत्माके समान मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला नहीं है ॥ ११ ॥

द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् । पृथिव्यामुद्रे चैव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ १२॥

छोकमें, जिस प्रकार पृथिवी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है उसी प्रकार [ बृहदारण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात्म और अधिदैवत इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥

चाधिदैवसध्यातमं च तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः पृथि-व्यायन्तर्गतो यो विज्ञाता पर सर्वमिति त्रहा एवात्मा द्वयोर्द्वयोराद्वैतक्षयात्परं ब्रह्म प्रकाशितम् । केत्याह - ब्रब-विद्याख्यं मध्वमृतममृतत्वं मोद-नहेतुत्वाद्विज्ञायते यसिनिति मधुज्ञानं मधुत्राह्मणं तसिनि-त्यर्थः । किमिवेत्याह-पृथिव्या-मुदरे चैव यथैक आकाशोऽनुमा-नेन प्रकाशितो लोके तद्वदि-त्यर्थः ॥ १२ ॥

तथा अधिदेवत और अध्यात्म-भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय पुरुष पृथिवींके भीतर है और जो विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ है-इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपर्यन्त दोनों स्थानोंमें परब्रह्मका ही प्रति-पादन किया गया है । कहाँ किया गया है ? सो बतलाते हैं-जिसमें ब्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी अमृतका ज्ञान है-आनन्दका हेतु होनेके कारण उसका अमृतत्व है-उस मधुज्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [ उसका प्रतिपादन किया गया है ]। किसके समान प्रतिपादन किया है ? इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोकमें अनुमानसे पृथिवी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित होता है, उसी तरह [इनकी एकता समझो] यह इसका अभिप्राय है ॥ १२ ॥

उनकी एकता ही ] ठीक है ॥ १३ ॥

आत्मैकत्व ही समीचीन है

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । नानात्वं निन्दाते यच्च तदेव हि समञ्जसम् ॥ १३ ॥ क्योंकि जीव और आत्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है इसिटिये वहीं [ यानी

यद्यक्तितः श्रुतितश्र निर्धारितं जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा-त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते स्त्यते शास्त्रेण व्यासादिभिश्व। यच सर्वप्राणिसाधारणं खाभाविकं शास्त्रवहिष्कृतैः कुतार्किकैर्विरचितं नानात्वदर्शनं निन्धते "न त तदुद्वितीयमस्ति" ( चृ० उ० । ४ ३।२३) "द्वितीयाद्वै भयं भवति" (बृ० उ० १ । ४ । २) "उदरमन्तरं करुते, अथ तस्य भयं भवति " (तै० उ० २ । ७ । १) "इदं सर्वे यदयमात्मा" ( बृ० उ० २।४।६,४।५।७) "मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति" (क० उ० २। १ । १०) इत्यादिवाक्यैश्रा-न्येश्व ब्रह्मविद्धिः। यचैतत्तदेवं हि समञ्जसमृज्ववबोधं न्याय्य-मित्यर्थः । यास्तु तार्किकपरि-कल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनृज्व्यो निरूप्यमाणा न घटनां प्राश्चन्ती-त्यभिप्रायः ॥ १३॥

क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा-के एकत्वकी शास्त्र और व्यासादि मनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी स्तुति की है और शास्त्रवाह्य क्रतार्किकोंद्वारा कल्पित सर्वप्राणि-साधारण खाभाविक नानात्वदर्शनकी ''उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है" "दूसरेसे निश्चय भय होता है" ''जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, उसे भय प्राप्त होता है" जो कुछ है सब आत्मा है" यहाँ नानावत् देखता है मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं-द्वारा निन्दा की गयी है। यह जो [बतलाया गया ] है वह इसी बोधगम्य प्रकार समञ्जस-सरछ अर्थात् न्याययुक्त है। तथा तार्किकों-की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे सरल नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि वे निरूपण की जानेपर प्रसंगके अनुरूप नहीं ठहरतीं ॥ १३ ॥

श्रुत्युक्त किन्नब्रमेद गौण है जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् । भविष्यद्वृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥ १४ ॥ पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योंद्वारा जो जीव और परमात्माका पृथक्त बतलाया है वह भविष्यद्-वृत्तिसे गौण है, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १४॥

ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः
पृथक्तवं यत्प्रागुत्पत्ते रुत्पन्यर्थोपनिषद्वाक्येभ्यः पूर्व प्रकीर्तितं
कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत
इदंकामोऽदःकाम इतिः परश्र
"स दाधार पृथियों द्याम्"
(ऋ०सं०१०।१२१।१) इत्यादिमन्त्रवणेंः तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्डवाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थस्यैवैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यत
इति ?

अत्रोच्यते—"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (तै० उ० ३ । १)"यथाऽग्रेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः" ( व० उ० २ । १ । २०)"तसाद्वा एतसादात्मन आकाशः संभूतः" (तै० उ० २ । १ । २) "तदैक्षत" ( छा० उ० ६ । २ । ३ ) "तत्तेजोऽसृजत" ( छा० उ०

शंका-जब श्रुतिने भी पहले-कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उप-निषद्-त्राक्योंद्वारा 'इदंकामः' अदः-कामः' आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमें भिन्न-भिन्न कामनाओंवाले कर्माधिकारी पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओं-के भेदसे जीव और परमात्माका भेद प्रतिपादन किया है तथा प्रमात्माका ''उसने पृथिवी और द्युलोकको धारण किया" इत्यादि मन्त्रवर्णींसे पृथक् ही निर्देश किया है, तब इस प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके वाक्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही सामञ्जस्य (यथार्थत्व) किस प्रकार निश्चय किया जा सकता है ?..

समाधान-इस विषयमें हमारा कथन है कि "जहाँ से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं" "जिस प्रकार अग्निसे नन्हीं-नन्हीं चिनगारियाँ [ निकलती हैं ]" "उसी इस आत्मा-से आकाश उत्पन्न हुआ" "उसने ईक्षण किया" "उसने तेजको रचा" ६।२।३) इत्याद्युत्पत्त्यथोंपिनपद्वाक्येभ्यः प्राक्पृथक्त्वं कर्मकाण्डे
प्रकीर्तितं यत्तन्न परमार्थम् । कि
तिहं १ गौणं महाकाशघटाकाशादिभेदवत् । यथौदनं
पचतीति भविष्यद्वृत्त्या तद्वत् ।
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदिपि
मुख्यभेदार्थत्वमुपपद्यते । स्वाभाविकाविद्यावत्प्राणिभेददृष्ट्यनुवादित्वादात्मभेदवाक्यानाम् ।

इह चोपनिषत्स्त्पित्तप्रलयादि-वाक्यैर्जीवपरमात्मनोरेकत्वमेव प्रतिपिपाद्यिपितम् "तत्त्वमिस" (छा०उ०६।८-१६) "अन्योऽ-सावन्योऽहमस्मीति न स वेद" ( वृ० उ० १ । ४ । १० ) इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपाद्यिपितं भविष्यतीति भाविनीमेकवृत्ति-माश्रित्य लोके भेदृदृष्ट्यनुवादो गौण एवेत्यिभप्रायः ।

इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद्वाक्योंसे पहले कर्मकाण्डमें जो पृथक्त्वका प्रतिपादन किया गया है वह परमार्थतः नहीं है । तो कैसा है ? वह महाकाश और घटाकाशादिके भेदके समान गौण है और जिस प्रकार भविष्यद्दष्टिसे 'भात पकाता है'\* ऐसा कहा जाता है उसीके समान है। आत्म-भेदवाक्योंका मुख्य भेदप्रतिपादकत्व कभी सम्भव नहीं है, क्योंकि सामाविकी भेदद्दिका ही अनुवाद करनेवाले हैं।

यहाँ उपनिषदोंमें तो "त् वह है" "यह अन्य है और मैं अन्य हूँ [ऐसा जो जानता है ] वह नहीं जानता" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उत्पत्ति-प्रलयादि-बोधक वाक्योंसे भी जीव और परमा-त्माका एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट है। अतः उपनिषदोंमें श्रुतिको एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट होगा—इस भविष्यद्वृत्तिको आश्रय करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद गौण ही है—यह इसका अभिप्राय है।

<sup>\* &#</sup>x27;भात' उन्हें हुए चावलोंको कहते हैं, जो चावल पकाये जाते हैं उनकी संज्ञा 'भात' नहीं है। अतः इस वाक्यमें जो उनके लिये 'भात' शब्दका प्रयोग हुआ है वह भविष्यद्दृष्टिसे है।

अथ वा "तदैश्वत" (छा॰ उ॰ ६।२।३) "तत्तेजोऽसृजत" (छा॰ उ॰ ६।२।३) श्रुतियः
सृजत" (छा॰ उ॰ ६।२।३) श्रुतियः
द्वितीयम्" (छा॰ उ॰ ६।२।२) एकत्व
दितीयम्" (छा॰ उ॰ ६।२।२) एकत्व
"तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमित"
(छा॰ उ॰ ६।८-१६) इत्येकत्वं
भविष्यतीति तां भविष्यद्यृत्तिमपेक्ष्य यजीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्र
सित्सत्यं गम्यमानं तद्गौणम्, पकातः
स्यौदनं पचतीति तद्वत् ॥१४॥

अथवा "उसने ईक्षण किया"
"उसने तेजको रचा" इत्यादि
श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व "एक
मेवाद्वितीयम्" इत्यादि प्रकारसे
एकत्वका निरूपण किया है वह
"वह सत्य है, वह आत्मा है और
वही त है" इस प्रकार आगे एकत्व
हो जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँकहीं किसी वाक्यमें जीव और
आत्माका पृथक्त्व जाना गया है
उसी प्रकार—गौण है, जैसे कि 'भात
पकाता है' इस वाक्यमें [ 'भात'
शाब्दका प्रयोग ] ॥ १४॥

दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था

ननु यद्युत्पत्तेः प्रागजं सर्व-मेकमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्तेरूध्वं जातिमदं सर्वं जीवाश्च मिन्ना इति, मैवम्; अन्यार्थत्वादुत्पत्ति-श्रुतीनाम् । पूर्वमिष परिहृत एवायं दोषः खप्नवदात्ममाया-विसर्जिताः संघाता घटाकाशी-त्पत्तिभेदादिवजीवानाम्रत्पत्ति-भेदादिरिति । इत एवोत्पत्ति-

यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय है तथापि उसके पीछे तो सब उत्पन्न हुआ हो है और तब जीव भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हैं। 'देहादिसंघात खप्रके आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए हैं' तथा 'घटाकाशकी उत्पत्तिसे होनेवाले भेदके समान जीवोंकी उत्पत्तिके भेद हैं' इन वाक्योंद्वारा पहलें भी इस दोषका परिहार किया ही जा चुका है। इसीलिये पूर्वीक्त उत्पत्ति-भेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन-

भेदादिश्रुतिभ्य आकृष्य इह
पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदंपर्यप्रतिपिपादिषयोपन्यासः—

का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन उत्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मात्मैक्यपरत्व प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास किया जाता है—

मृह्णोहिवस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ १५॥

[ उपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, छोहखण्ड और विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तों-द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ ब्रह्मात्मैक्यमें ] बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है ॥ १५ ॥

मृछोहविस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तो-पन्यासैः सृष्टिर्या चोदिता प्रकाशितान्यथान्यथा च स सर्वः सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्व-बुद्धचवतारायोपायोऽस्माकम् । यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर-पाप्मवेधाद्यास्यायिका कल्पिता प्राणवैशिष्टचबोधावताराय।

मृत्तिका, लोहिपण्ड और विस्फुलिंगादिके दृष्टान्तोंका उपन्यास करके
जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको
प्रकाशित अर्थात् कल्पित किया
गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार
हमें जीव और परमात्माका एकवा
निश्चय करानेवाली बुद्धि प्राप्त करानेके लिये है, जिस प्रकार कि प्राणसंवादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध
करानेके लिये वागादि इन्द्रियोंके
असुरोंद्वारा पापसे विद्ध हो जानेकी
आस्यायिका\* कल्पना की गयी है।

\* छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका इस प्रकार आयी है—एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया । यहाँ असुरसे मनकी राजसवृत्ति और देवतासे साचिकवृत्ति समझनी चाहिये । इन दोनों वृत्तियोंका पारस्परिक युद्ध चिरप्रसिद्ध है। देवताओंने असुरोंको उद्गीयविद्याके प्रभावसे परास्त करना चाहा। अतः उन्होंने वाक् आदि प्रत्येक

#### तदप्यसिद्धमिति चेत्।

नः शाखाभेदेष्वन्यथान्यथा च प्राणादिसंवादश्रवणात्। यदि हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप एव संवादः सर्वशाखाखश्रोष्यत विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोध्यत । श्र्यते तुः तसान्न ताद्थ्यं संवादश्रुतीनाम् । तथोत्पत्ति-वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । कल्पसर्गभेदात्संवादश्रुतीना-मुत्पत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्ग-मन्यथात्वमिति चेत् ?

पूर्व०-परन्तु यह बात भी तो सिद्ध नहीं हो सकती ।\*

सिद्धान्ती—नहीं; भिन्न-भिन्न शाखाओं में भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण-संवाद सुना जाने के कारण [ उस-का यही तात्पर्य होना चाहिये ] । † यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता तो सम्पूर्ण शाखाओं में एक ही संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं । परन्तु ऐसा सुना ही जाता है; इसिल्ये संवादश्रुतियों का तात्पर्य यथाश्रुत अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति-वाक्य भी समझने चाहिये ।

पूर्व ० - प्रत्येक कल्पकी सृष्टिके भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति-श्रुतियोंमें प्रत्येक सर्गके अनुसार भेद है-यदि ऐसा मानें तो ?

इन्द्रियको एक-एक करके उद्गीथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय खार्थपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी। अन्तमें मुख्य प्राणको नियुक्त किया गया। वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा, अतः असुरगण उसका कुछ भी न विगाड़ सके और देवताओंको विजय ब्राप्त हुई।

अर्थात् उन आख्यायिकाओंका तात्पर्य प्राणकी उत्कृष्टताका बोच
 करानेमें ही है ।

† इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ६ ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है।

नः निष्प्रयोजनत्वाद्यधोक्त-बुद्धचवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । न ह्यन्यप्रयोजनवत्त्वं संवादो-त्पत्तिश्रुतीनां शक्यं कल्पयितुम् । तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थ-मिति चेन्न: कलहोत्पत्तिप्रलयानां प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात् । तसा-दुत्पत्त्यादिश्वतय आत्मैकत्व-बुद्धचवतारायैव नान्यार्थाः कल्पयितं युक्ताः अतो नास्त्युत्पत्त्यादिकृतो भेदः कथंचन ॥ १५॥

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मैकत्वमें ] बुद्धि-प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्राण-संवाद और उत्पत्तिश्रतियोंका इसके सिवा और कोई प्रयोजन नहीं कल्पना किया जा सकता। यदि कहो कि उनकी तद्यता प्राप्त करने-के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति या प्रलयको प्राप्ति किसीको इष्ट नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ आत्मैकलक्ष्प बुद्धिकी प्राप्तिके ही लिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजन-के लिये मानना उचित नहीं है। अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने-वाला भेद कुछ भी नहीं है ॥१५॥

त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि

यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध-बुद्धमुक्तस्वभाव एकः परमार्थः सन् "एकमेवाद्वितीयम्" ( छा० उ० ६। २। २) इत्यादि-श्वतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थेयमुपा-सनोपदिष्टा "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" ( बृ० उ० २। ४। ५)

शंका—यदि "एकमेवाद्वितीयम्" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः एकमात्र नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्यभाव परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, तो "अरे, इस आत्माकां साक्षात्कार करना चाहिये" "जो "य आत्मापहतपाप्मा" ( छा० उ०८ । ७ । १, ३) "स ऋतुं कुर्वीत" (छा० उ०३ । १४ । १) "आत्मेत्येवोपासीत" ( च० उ० १ । ४ । ७) इत्यादिश्रुतिभ्यः, कर्माणि चामिहोत्रादीनि ?

शृणु तत्र कारणम्—

आत्मा पापरहित है""वह (अधिकारी)
कतु ( उपास्यसम्बन्धी संकल्प )
करें" "आत्मा है—इस प्रकार ही
उपासना करें" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा
इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया
गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्म
भी क्यों बतलाये गये हैं ?

समाधान-इसमें जो कारण है, सो सुनो--

आश्रमास्त्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । उपासनोपदिष्टेयं तद्र्थमनुकम्पया ॥ १६॥

आश्रम (अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके हैं—हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टिवाले । उनप्र कृपा करके उन्हींके लिये यह उपासना उपदेश की गयी है ॥ १६ ॥

आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, वर्णिनश्च मार्गगाः, आश्रम-शब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात्त्रिविधाः। कथम्? हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः। हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च दृष्टिदर्शनसामध्यं येषां ते मन्द-मध्यमोत्तमबुद्धिसामध्योपिता इत्यर्थः। आश्रमाः—कर्माधिकारी आश्रमी एवं सन्मार्गगामी वर्णीलोग—क्योंकि 'आश्रम' शब्द उनका भी उप-लक्षण करानेवाला है—तीन प्रकारके हैं। किस प्रकार?—हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टिवाले। अर्थात् जिनकी दृष्टि यानी दर्शनसामर्थ्य हीन— निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी सामर्थ्यसे सम्पन्न है।

उपासनोपदिष्टेयं तदर्थं मन्द-मध्यमदृष्ट्याश्रमाद्यर्थं कर्माणि च, न चात्मैक एवाद्वितीय इति निश्चितोत्तमदृष्ट्यर्थे दयालना वेदेनानुकम्पयासन्मार्गगाः सन्तः कथमिमाम्चनमामेकत्वदृष्टि प्राप्त-युरिति । "यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्युपासते" (के० उ० १ । ५) ''तन्वमसि" (छा॰उ॰६।८-१६) ''आत्मैवेदं सर्वम्" (छा० उ० ७। २५। २) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ १६॥

उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाले आश्रमादिके लिये ही इस उपासना और कर्मका उपदेश किया गया है. 'आत्मा एक और अद्वितीय ही है' ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं है। दयालु वेदने उसका इसीलिये उपदेश किया है कि जिससे वे किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर "जिसका मनसे मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी त् उपासना करता है, ब्रह्म नहीं है" "वह तू है" "यह सब आत्मा ही है" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति-पादित इस उत्तम एकत्व-दृष्टिको प्राप्त कर सकें ॥ १६ ॥

अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है

शास्त्रोपपत्तिम्यामवधारित-त्वादद्वयात्मदर्शनं सम्यग्दर्शनं तद्वाद्यत्वान्मिथ्यादर्शनमन्यत् । इतश्च मिथ्यादर्शनं द्वैतिनां राग-द्वेषादिदोषास्पदत्वात्। कथम्?

शास्त्र और युक्तिसे निश्चित होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन ही सम्यग्दर्शन है, उससे बाह्य होनेके कारण और सबदर्शन मिथ्या हैं। द्वैतवादियोंके दर्शन इसल्यिय भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-देवादि दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ? [सो बतलाते हैं]—

### स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् । परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७॥

द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ आग्रही होनेके कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [ अद्वैतात्मदर्शन ] उनसे विरोध नहीं रखता ॥ १७ ॥

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु स्वसिद्धा-न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद-बुद्राईतादिदृष्ट्यनुसारिणो द्वैति-नो निश्चिताः। एवसेवैष प्रसार्थो नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः श्रतिपक्षं चात्मनः पश्यन्तस्तं द्विषन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः खसिद्धान्तदर्शननिमित्तम् एव परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते। तैरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो-ऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैक-त्वदर्शनपक्षो न विरुध्यते यथा खहस्तपादादिभिः एवं रागद्वेषादिदोषानास्पदत्वादा-त्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्य-भिप्रायः ॥ १७॥

स्वसिद्धान्तव्यवस्थामें अर्थात् अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके नियमोंमें किपिल, कणाद, बुद्ध और अर्हत् (जिन) की दृष्टियोंका अनुसरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित हैं; अर्थात् यह परमार्थतत्त्व इसी प्रकार है अन्यथा नहीं—इस प्रकार अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे द्वेष करते हैं। इस तरह राग-द्वेषसे युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके दर्शनके कारण ही परस्पर एक-दूसरेसे विरोध मानते हैं।

उन परस्पर विरोध माननेवालों-से हमारा यह आत्मैकत्वदर्शनरूप वैदिकसिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके कारण विरोध नहीं मानता; जिस प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे किसीका विरोध नहीं होता । इस प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आश्रय न होनेके कारण आत्मैकत्वबुद्धि ही सम्यग्दष्टि है—यह इसका तात्पर्य है ॥ १७॥ अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेत्

केन हेतुना तैर्न विरुध्यत किस कारण उनसे इसका इत्युच्यते— विरोध नहीं है—इसपर कहते हैं—

अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते।

तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुद्धवते ॥ १८॥

अद्वेत परमार्थ है और द्वेत उसीका भेद (कार्य) कहा जाता है, तथा उन (द्वेतवादियों) के मतमें [परमार्थ और अपरमार्थ] दोनों प्रकारसे द्वेत ही है; इसिल्ये उनसे इसका विरोध नहीं है ॥ १८॥

अद्वैतं परमार्थो हि यसाद्द्वैतं |
नानात्वं तसाद्वैतस्य भेदस्तद्भेदस्तस्य कार्यमित्यर्थः। "एकमेवाद्वितीयम्" (छा० उ०६।
२ । २) "तत्तेजोऽसुजत"
(छा० उ०६।२।३) इति
श्रुतेः उपपत्तेश्र स्वित्तस्पन्दनाभावे समाधौ मूर्छायां
सुपुप्तौ चाभावात् । अतस्तद्भेद
उच्यते द्वैतम् ।

द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतश्वा-परमार्थतश्वोभयथापि द्वैतमेव। यदि च तेषां भ्रान्तानां द्वैत-दृष्टिरसाकमद्वैतदृष्टिरभ्रान्ता-नाम्, तेनायं हेतुनासत्पक्षो न विरुध्यते तैः। "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूष ईयते" ( वृ० उ० २।

अद्वैत परमार्थ है; और क्योंकि दैत यानी नानात्व उस अद्वैतका भेद अर्थात् उसका कार्य है, जैसा कि "एकमेवाद्वितीयम्" "तत्तेजोऽ-सजत" इत्यादि श्रुतियोंसे तथा समाधि म्र्च्छा अथवा सुषुप्तिमें अपने चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर दैतका भी अभाव हो जानेके कारण युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसल्यिये देत उसका भेद कहा जाता है।

किन्तु उन हैतवादियोंकी दृष्टिमें तो परमार्थतः और अपरमार्थतः दोनों प्रकार हैत हो है। यदि उन भ्रान्त पुरुगेंकी हैतदृष्टि है और हम भ्रमहीनोंकी अहैतदृष्टि है तो इस कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे विरोध नहीं है। "इन्द्र मायासे अनेक रूप धारण करता है" ५१९) "न तु तद्द्वितीयमस्ति" (वृ० उ० ४।३।२३) इति श्रतेः।

यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं भूमिष्ठं प्रतिगजारूढोऽहं गजं वाहय मां प्रतीति बुवाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोधबुद्धचा तद्वत्। ततः परमार्थतो ब्रह्मविदात्मैव द्वैतिनाम् । तेनायं हेतुनासत्पक्षो न विरुध्यते तैः ॥ १८॥

"उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं" इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित होता है।

जिस प्रकार मतवाले हाथीपर चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त भूमिस्य मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा कहनेपर भी कि 'मैं तेरे प्रतिद्वन्द्वी हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ त् अपना हाथी मेरी ओर बढ़ा दे' विरोधबुद्धि न होनेके कारण उसकी ओर हाथी नहीं छे जाता, उसी प्रकार हिमारा भी उनसे विरोध नहीं है ]। तब, परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वेतवादियोंका भी आत्मा ही है। इसीसे अर्थात् इसी कारण उनसे हमारे पक्षका विरोध नहीं है ॥ १८ ॥

आत्मामें भेद मायाही के कारण है

मप्यद्वैतवत्परमार्थसदिति स्यात् सकती है कि अद्वैतके समान द्वैत कस्यचिदाशङ्केत्यत आह—

द्वेतमद्वेतभेद इत्यक्ते द्वेत- द्वेत-अद्वेतका भेद है-ऐसा कहनेपर किसी-किसीको शंका हो भी परमार्थ सत् ही होना चाहिये-इसलिये कहते हैं-

मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथञ्चन । तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् ॥ १६॥

इस अजन्मा अद्वेतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतखरूप मरणशीलताको प्राप्त हो जाता ॥ १९॥

यत्परमार्थसदद्वैतं मायया
भिद्यते द्येतत्तैमिरिकानेकचन्द्रवद्रज्जुः सर्पधारादिभिर्भेदैरिव न
परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः।
सावयवं द्यवयवान्यथात्वेन
भिद्यते। यथा मृद् घटादिभेदैः।
तसान्त्रिरवयवमजं नान्यथा
कथश्चन केनचिदपि प्रकारेण न
भिद्यत इत्यभिप्रायः।

तत्त्वतो भिद्यमाने ह्यमृतमजमद्वयं स्वभावतः सन्मर्त्यतां
व्रजेतः यथाग्निः शीतताम् ।
तत्त्वानिष्टं स्वभाववैपरीत्यगमनम्,
सर्वप्रमाणविरोधात् । अजमव्ययमात्मतत्त्वं माययैव भिद्यते न
परमार्थतः । तसान्न परमार्थसत्द्वैतम् ॥ १९॥

जो परमार्थ सत् अद्वेत है वह तिमिरदोपसे प्रतीत होनेवाले अनेक चन्द्रमा और सर्प-धारादि मेदोंसे विभिन्न दीखनेवाली रज्जुके समान मायासे ही भेदवान् प्रतीत् होता है, परमार्थतः नहीं, क्योंकि आत्मा निरवयव है । जो वस्तु सावयव होती है वही अवयवोंके भेदसे भेद-को प्राप्त होती है; जिस प्रकार घट आदि भेदोंसे मृत्तिका। अतः निरवयव और अजन्मा आत्मा [मायाके सिवा] और किसी प्रकार भेदको प्राप्त नहीं हो सकता—यह इसका अभिप्राय है।

यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो अमृत अज अद्भय और स्वभावसे सत्त्वरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अग्नि शीतल्ताको प्राप्त हो जाय। और अपने स्वभावसे विपरीत अवस्थाको प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं हो सकता। अतः अज और अद्वितीय आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त होता है, परमार्थतः नहीं। इसल्यिय द्वैत परमार्थ सत् नहीं है॥ १९॥



#### जीवोत्पात्त सर्वथा असंगत है

# अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ २०॥

द्वैतवादीलोग जन्महीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलताको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? ॥ २०॥

ये तु पुनः केचिदुपनिषद्वचाख्यातारो ब्रह्मवादिनो
वावद्का अजातस्यैवात्मतन्त्रस्य
अमृतस्य स्वभावतो जातिम्
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव
तेषां जातं चेत्तदेव मर्त्यतामेष्यत्यवद्यम् । स चाजातो ह्यमृतो
भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं
मर्त्यतामेष्यति ? न कथञ्चन
मर्त्यत्वं स्वभाववैपरीत्यमेष्यतीत्यर्थः ॥ २०॥

किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्मवादी लोग अजात और अमृतस्वरूप आत्म-तत्त्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें यदि वह उत्पन्न होता है तो अवस्य ही मरणशीलताको भी प्राप्त हो जायगा । किन्तु वह आत्मतत्त्व स्वभावसे अजात और अमृत होकर भी किस प्रकार मरणशीलताको प्राप्त हो सकता है ? अतः तात्पर्य यह है कि वह किसी प्रकार अपने स्वभावसे विपरीत मरणशीलताको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २०॥

यसात— क्योंकि—

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति॥२१॥

मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती; और मरणशील कभी अमर नहीं होतो। किसी भी प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती॥ २१॥

नापि मर्त्यममृतं तथा। ततः प्रकृतेः खभावस्थान्यथाभावः खतः प्रच्युतिर्न कथित्रद्भित्रिविष्यति, अग्नेरिवौष्ण्यस्य ॥ २१ ॥

न भवत्यमृतं मत्यं लोके । लोकमें मरणहीन वस्तु मरण-शील नहीं होती और न मरण-शोल वस्तु मरणहीन ही होती है । अतः अग्निकी उष्णताके समान प्रकृति अर्थात् खभावकी विपरीतता-अपने खरूपसे च्युति किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥२१॥

--

उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता

## स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति भर्त्यताम् । कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः॥ २२॥

जिसके मतमें खभावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको प्राप्तः हो जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? ॥ २२ ॥

यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेन। अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति परमार्थतो जायते तस्य प्रागुत्पत्तेः स भावः खभावतोऽमृत इति प्रतिज्ञा मृषेव । कथं तहिं कृतकेनामृतस्तस्य भावः ? कृत-केनामृतः स कथं स्थासित

कि.न्तु जिस वादीके मतमें खभाव-से अमृत पदार्थ भी मर्त्यताको प्राप्त होता है अर्थात् परमार्थतः जन्म लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि उत्पत्तिसे पूर्व वह पदार्थ खभावसे अमरणधर्मा है--मिध्या हो है। [यदि ऐसा न मार्ने] तो फिर कृतक होनेके कारण उसका खभाव अमरत्व कैसे हो सकता है? और इस प्रकार कृतक होनेसे हो वह अमृत पदार्थ

निश्रलोऽमृतस्वभावस्तथा न
कथित्रदस्थास्यत्यात्मजातिवादिनः
सर्वदाजं नाम नास्त्येवः सर्वमेतन्मर्त्यम् । अतोऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग
इत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥

निश्चल यानी अमृतस्वभाव भी कैसे रह सकता है? अर्थात् वह कभी ऐसा नहीं रह सकता । अतः आत्माका जन्म बतलानेवालेके मतमें तो अजन्मा वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये यह सब मरणशील ही है । इससे यह अभिप्राय हुआ कि [उसके मतमें]मोक्ष होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२॥

सृष्टिश्रुतिकी संगाति

नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्रति-पादिका श्रुतिर्न संगच्छते प्रामाण्यम् ?

त्रामाण्यम् ।

बाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका

श्रुतिः ; सा त्वन्यपरा । उपायः

सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानी
मुक्तेऽपि परिहारे पुनश्रोद्य
परिहारो विवक्षितार्थं प्रति

सृष्टिश्रुत्यक्षराणामानुलोम्य
विरोधाशङ्कामात्रपरिहारार्थौं—

शंका—िकंन्तु अजातिवादोके मत-में सृष्टिका प्रदिपादन करनेवाली श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती?

समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है;
किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है।
"उपायः सोऽवतारायं" इस प्रकार
हम उसका उद्देश्य पहले (अद्वैत०१भमें) बता ही चुके हैं। इसप्रकार
यद्यपि इस शंकाका पहले समाधान
किया जा चुका है तो भी 'सृष्टिश्रुतिके
अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विवक्षित अर्थसे विरोध है' इस शंकाका
परिहार करनेके लिये ही, इस समय
तत्सम्बन्धी शंका और समाधानका
पुनः उल्लेख किया जाता है—

# भूततोऽभूततो वापि सञ्यमाने समा श्रुतिः । निश्चितं युक्तियुक्तं च यक्तद्भवति नेतरत् ॥२३॥

पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होने में श्रुति तो समान ही होगी। अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मतः हो वही [श्रुतिका अभिप्राय] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३॥

भ्ततः परमार्थतः सृज्यमाने
वस्तुन्यभ्ततो मायया वा
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ननु
गौणम्रुख्ययोर्मुख्ये शब्दार्थप्रतिपत्तिर्युक्ता । न, अन्यथा
सृष्टेरप्रसिद्धत्वानिष्प्रयोजनत्वाचेत्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयैव
सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिने
परमार्थतः "सवाद्याम्यन्तरो
ह्यजः" (मु० उ० २ । १ । २ )
इति श्रुतेः ।

तसाच्छुत्या निश्चितं यदेकमेवा-द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य-

वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी मायासे मायाबीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि-श्रुति तो समान ही होगी। यदि कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि सिद्ध ही होती है और न उसका कुछ प्रयोजन ही है—यह हम पहले कह चुके हैं। "आत्मा बाहर-भीतर विद्यमान और अजन्मा है" इस श्रुतिके अनुसार सब प्रकारकी गौण और मुख्य सृष्टि आविद्यक सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः नहीं।

अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय, अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित किया है वहीं युक्तियुक्त अर्थात् युक्तिसे भी सिद्ध होता है ऐसा वोचाम पूर्वेर्ग्रन्थैः । तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥२३॥ प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका तात्पर्य हो सकता है; अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्थामें नहीं हो सकता ॥२३॥

~~~~

कथं श्रुतिनिश्चयः ? इत्याह— यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार है ? सो बतछाते हैं—

नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि । अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४॥

'नेह नानास्ति किंचन' 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' तथा 'अजायमानो बहुधा विजायते' इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४॥

यदि हि भूतत एव सृष्टिः स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति तदभावप्रदर्शनार्थमास्नायो न स्यात् । अस्ति च ''नेह नानांऽस्ति किंचन" (क० उ० २ । १ । ११) इत्यादिराम्नायो द्वैतभावप्रति-पेधार्थः । तसादात्मैकत्वप्रति-पत्त्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव प्राणसंवादवत्। ''इन्द्रो मायाभिः" ( वृ० उ० २ । ५ । १९ ) इत्य-भृतार्थप्रतिपादकेन मायाश्चदेन व्यपदेशात्। यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है
तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी
अवस्थामें उनका अमाव प्रदर्शित
करनेके लिये कोई शास्त्र-वचन नहीं
होना चाहिये था। िकन्तु हैतमावका
निषेध करनेके लिये "यहाँ नाना
वस्तु कुछ नहीं है" इत्यादि शास्त्र-वचन है ही। अतः प्राणसंवादके
समान आत्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये
कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है;
क्योंकि "इन्द्र मायासे [अनेकरूप हो
जाता है]" इस श्रुतिमें सृष्टिका,
अयथार्थत्वप्रतिपादक 'माया' शब्दसे
निर्देश किया गया है।

ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः।

इन्द्रियप्रज्ञाया सत्यम्; अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्यप-गमाददोषः । मायाभिरिन्द्रिय-प्रज्ञाभिः अविद्यारूपाभिरित्यर्थः, "अजायमानो वहुधा विजायते" इति श्रुतेः, तसान्माययैव जायते तु सः । तुश्चब्दोऽत्रधारणार्थः-माययैवेति । न ह्यजायमानत्वं बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति, अग्राविवं शैत्यमौष्ण्यं च । फलवत्त्वाचात्मैकत्वदर्शनमेव श्रुतिनिश्चितोऽर्थः ''तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" (ई०उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ; "मृत्योः स मृत्युमामोति" (क॰ उ० २ । १ । १०) इति निन्दि-तत्वाच सृष्ट्यादिभेद हष्टेः ॥२४॥

शंका—'माया' शब्द तो प्रज्ञा-वाचक है [इसलिये इससे सृष्टिका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता]।

समाधान-ठीक है, आविद्यक होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व माना गया है; इसिलये उसमें कोई दोव नहीं है । अतः मायासे अर्थात् अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि "उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । अतः वह मायासे ही उत्पन्न होता है। यहाँ 'तु' शब्द निश्चयार्थक है । अर्थात् मायासे ही जिपन होता है । अर्थिन में शीतलताऔर उष्णताके समान जन्म न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म लेना एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है ।

"उस अवस्थामें एकत्वका साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?" इत्यादि श्रुतिके अनुसार फल्युक्त होनेके कारण तथा "[जो नानात्व देखता है] वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है" इस श्रुतिसे सृष्टि आदि मेददृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण मी आत्मैकत्वदर्शन ही श्रुतिका निश्चित अर्थ है ॥ २४॥

श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है

संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते । को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५॥

श्रुतिमें सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की निन्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है तथा 'इसे कौन उत्पन्न करें' इस वाक्यद्वारा कारणका प्रतिषेध किया गया है ॥ २५॥

"अन्धं तमः प्रितिशानित ये संभूतिग्रपासते" (ई० उ० १२) इति संभूतेरुपास्यत्वापवादा-त्संभवः प्रतिपिष्यते । न हि परमार्थतः संभूतायां संभूतौ तदपवाद उपपद्यते ।

नतु विनाशेन संभूतेः
सम्रचयविष्यर्थः संभूत्यपवादः ।
यथा "अन्धं तमः प्रविश्चन्ति
येऽविद्याम्रपासते" (ई० उ० ९)
इति ।

सत्यमेव देवतादर्शनस्य संभूति-विषयस्य विनाश-समुचयस्य शब्दवाच्यस्य कर्मणः समुचयविधानार्थः संभूत्यपवादः। तथापि विनाशा-

"जो सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की उपासना करते हैं वे घोर अन्वकारमें प्रवेश करते हैं" इस प्रकार सम्भूति- के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है। यदि सम्भूति परमार्थ- सत्खरूप होती तो उसकी निन्दा की जानी सम्भव नहीं थी।

गंका—सम्भूतिके उपास्यत्वकी जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश-(कर्म) के साथ सम्भूति (देवतो-पासना) का समुचयविधान करनेके लिये हैं; जैसा कि ''जो अविद्याकी उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं" इस वाक्यसे सिद्ध होता है।

समाधान—सचमुच ही, सम्भूति-विषयक देवतादर्शन और 'विनाश' शब्दवाच्य कर्मका समुचयविधान करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद किया गया है; तथापि जिस प्रकार ख्यस्य कर्मणः स्वाभाविकाज्ञानप्रवृत्तिरूपस्य मृत्योरतितरणार्थत्ववदेवतादर्शनकर्मसमुचयस्य
पुरुषसंस्कारार्थस्य कर्मफलरागप्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनेपणाद्वयलक्षणस्य मृत्योरतितरणार्थत्वम् । एवं ह्येपणाद्वयरूपानमृत्योरशुद्धेवियुक्तः पुरुषः
संस्कृतः सादतो मृत्योरतितरणार्था देवतादर्शनकर्मसमुचयलक्षणा ह्यविद्या।

एवमेव एपणालक्षणाविद्याया मृत्योरतितीर्णस्य <sup>सम्भूत्यपवादे</sup> विरक्तस्योपनिपच्छा-स्वार्थालोचनपरस्य

नान्तरीयकी परमात्मैकत्व-विद्योत्पत्तिरिति पूर्वभाविनीम-विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी ब्रह्म-विद्यामृतत्वसाधनैकेन पुरुषेण सम्बध्यमानाविद्यया सम्बध्यमानाविद्यया समुन्नीयत इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वाद-मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य निन्दार्थ एव भवति संभृत्य- 'विनाश' संज्ञक कर्म स्वामाविक अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको पार करनेके लिये है उसी प्रकार पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता-दर्शन और कर्मका समुच्चय कर्म-फलके रागसे होनेवाली प्रवृत्तिरूपा जो साध्य-साधनलक्षणा दो प्रकारकी वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके लिये है । इस प्रकार एषणाह्वयरूप मृत्युकी अगुद्धिसे मुक्त हुआ पुरुष ही संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अतः देवतादर्शन और कर्मसमुच्चयलक्षणा अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है।

इसी प्रकार एषणाद्वयलक्षणा अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए तथा उपनिषच्छास्रके अर्थकी आलोचनामें तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैक्यरूप विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है; इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले होनेवाली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या, जो अमृतत्व-का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध रखनेके कारण अविद्यासे समृचित की जाती है। अतः अमृतत्वके साक्षात् साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिका अपवाद निन्दाहीके लिये किया

पवादः। यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुः अतिश्वष्ठत्वात् । अत एव संभूतेः अपवादात्संभृतेरापेक्षिकमेव सत्त्व-मिति परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्य अमृताख्यः संभवः प्रतिपिध्यते ।

एवं मायानिर्मितस्यैव जीवस्याविद्यया प्रत्यु-विद्योदनस्यन्तरं जीवभावस्य अनुपपत्ति-प्रतिपादनम् त्वात्परमार्थतः को

न्वेनं जनयेत् । न हि रज्ज्वाम-विद्यारोपितं सर्पं पुनर्विवेकतो नष्टं जनयेत्कश्चित् । तथा न कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या-क्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिषिध्यते । अविद्योद्धतस्य नष्टस्य जनयित्-कारणं न किंचिदस्तीत्यभिप्रायः "नायं कुतश्चित्र बभूव कश्चित्" (क० उ०१।२।१८) इति श्चतेः ॥ २५॥ गया है। वह यद्यपि अशुद्धिके क्षयका कारण है, तो भी अतिन्नष्ट (मोक्षका साक्षात् हेतु न) होनेके कारण [उसकी निन्दा ही की गयी है]। इसिंख्ये सम्भूतिका अपवाद किया जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षिक ही है; इसी आशयसे परमार्थ सत् आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंज्ञक सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है।

इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा किया गया मायारचित जीव जब नाश होनेपर अपने अविद्याका खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता है ? रज्जमें अविद्यासे आरोपित सर्प-को. विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। 'को न्वेनम्' इत्यादि श्रुति आक्षेपार्थक है [प्रश्नार्थक नहीं] इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध किया जाता है। इसका ताल्पर्य यह है कि अविद्यासे उत्पन दृए इस जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी कारण नहीं है, जैसा कि "यह कहींसे (किसी कारणसे) किसी 'रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ'' इत्यादि श्रतिसे प्रमाणित होता है ॥२५॥ अनात्मप्रतिषेघसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है

### स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः । सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥ २६ ॥

क्योंकि 'स एष नेति नेति' ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह नहीं है ) इत्यादि श्रुति आत्माके अग्राह्यत्वके कारण [ उसके विषयमें ] पहले बतलाये हुए सभी भात्रोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेध-रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६ ॥

सर्वविशेषप्रतिषेधेन "अथात आदेशो नेति नेति" ( वृ० उ० २।३।६) इति प्रति-पादितस्यात्मनो दुर्बोध्यत्वं मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा-यान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपाद-यिषया यद्वयाख्यातं तत्सर्वे निह्नुते, ग्राह्यं जनिमद्बुद्धि-विषयमपलपति । अर्थात् "स एष नेति नेति" ( वृ० उ० ३। ९। २६) इत्यात्मनोऽदृश्यतां द्र्ययन्ती श्रुतिः उपायस्योपेय-निष्ठतामजानत उपायत्वेन व्याख्यातस्योपेयवद्ग्राह्यता मा

"अथात आदेशो नेति नेति" इस प्रकार समस्त विशेषणोंके प्रतिषेध-द्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्माका दुर्बोघत्व माननेवाली श्रुति बारंबार दूसरे उपायसे उसीका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सभीका अपहृत् (असत्यताप्रतिपादन) करती है। वह प्राह्य—बुद्धिके जन्य विषयोंका अपलाप करती है। अर्थात् ''स एप नेति नेति" इस प्रकार आत्माकी दिखलानेवाली अदृश्यता श्रुति. उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने-वाले लोगोंको उपायरूपसे बतलाये हुए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो जायँ—इसिंखे, अग्राह्यतारूप हेतुसे भृदित्यग्राह्मभावेन हेतुना कारणेन उनका निषेध करती है-यही इसका

१. इस ( मूर्त्त और अमूर्त्तके उपन्यास ) के अनन्तर [निर्विशेष आत्मा-का बोध करानेके लिये ] यह नहीं है, यह नहीं है—ऐसा उपदेश है।

निहनुत इत्यर्थः । ततश्चेवसुपा-यस्योपेयनिष्ठतामेव जानत उपेयस्य च नित्येकरूपत्वमिति तस्य सबाद्याभ्यन्तरमजमात्म-तत्त्वं प्रकाशते खयमेव ॥ २७॥

अभिप्राय है। तद्नन्तर इस प्रकार उपायकी उपयनिष्ठताको जाननेवाले और उपेयकी नित्यैकखरूपताको भी समझनेवाले पुरुषोंको यह वाहर-भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व ख्यं ही प्रकाशित हो जाता है॥२०॥ --

सद्वस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है

श्रुतिवाक्यशतैः हि सवाद्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वमद्वयं न ततोऽन्यद्स्तीति निश्चितमेतत्। अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ च अधुनैतदेव पुन-निर्धार्यत इत्याह—

इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्योंसे यही निश्चित होता है कि वाहर-भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्त्व नहीं है। यही बात अब युक्तिसे फिर निश्चय की जाती है; इसीसे कहते हैं-

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥

सद्वस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं। जिसके मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २०॥

तत्रैतत्स्यात्सदाग्राह्यमेव चेद्स- | देवात्मतत्त्वमिति । तन्न, कार्य-ग्रहणात् । यथा सतो मायाविनो मायया जन्म कार्यम् । एवं

उस आत्मतत्त्वके विषयमें यह शंका होती है कि यदि आत्मतत्त्व सर्वदा अग्राद्य ही है तो वह असत् होना चाहिये । परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य देखा जाता है। जिस प्रकार सत्-खरूप मायावीका मायासे जन्म छेना जगतो जन्म कार्य गृह्यमाणं मायाविनमिव परमार्थसन्तम् आत्मानं जगज्जन्ममायास्पदम् अवगमयति । यस्मात्सतो हि विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मि-तस्य हस्त्यादिकार्यस्येव जगज्जन्म युज्यते नासतः कारणात् । न तु तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते।

अथ वा सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवत् मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो यथा तथाग्राह्यस्थापि सत एवा-त्मनो रज्जुसर्पवज्जगद्भूपेण मायया जन्म युज्यते । न तु तत्त्वत एवाजस्थात्मनो जन्म ।

यस्य पुनः परमार्थसद्जमात्म-तत्त्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो न हि तस्थाजं जायत इति शक्यं वक्तुं विरोधात् । ततस्तस्या-र्थाआतं जायत इत्यापनं कार्य है उसी प्रकार यह दिखलायी देनेवाला जगत्का जन्मरूप कार्य जगजन्मरूप मायाके आश्रयभूत परमार्थ सत् मायावीके समान आत्मा-का बोध कराता है, क्योंकि मायासे रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान सत् अर्थात् विद्यमान कारणसे ही जगत्का जन्म होना सम्भव है, किसी अविद्यमान कारणसे नहीं। तथा तस्वतः तो आत्माका जन्म होना सम्भव है ही नहीं।

अथवा [यों समझो कि] जिस प्रकार रज्जु आदिसे सपीदिके समान सत् अर्थात् विद्यमान वस्तुका जनम मायासे ही हो सकता है, तस्वतः नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर भी सत्खरूप आत्माका, रज्जुसे सपिके समान, जगत्रूपसे जन्म होना मायासे ही सम्भव है—उस अजन्मा आत्माका तस्वतः जन्म नहीं हो सकता।

किन्तु जिस वादीके मतमें परमार्थ सत् आत्मतत्त्व ही जगत्-रूपसे उत्पन्न होता है उसके सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म होता है, क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उसके मतानुसार किसी जन्मशीलका ही ततथानवस्था जाताज्ञायमान-त्वेन । तसादजमेकमेवात्स-तत्त्वमिति सिद्धम् ॥ २७॥ जन्म होता है। किन्तु इस प्रकार जन्मशीलसे ही जन्म माननेपर अनवस्था उपस्थित हो जाती है; अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त्व अजन्मा और एक ही है॥२७॥

---

असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असंस्भव है

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते । बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८॥

असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भी होना सम्भव नहीं है । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न मायासे ही ॥ २८॥

असद्वादिनामसतो भावस्य मायया तत्त्वतो वा न कथंचन जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात् । न हि बन्ध्यापुत्रो मायया तत्त्वतो वा जायते तस्मादत्रासद्वादो दृरत एवानुपपन्न इत्यर्थः ॥ २८॥ असद्वादियों के पक्षमें भी, असत् वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः किसी प्रकार होना सम्भव नहीं है, क्यों कि ऐसा देखा नहीं जाता। वन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न होता है और न वस्तुतः ही। अतः तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो सर्वथा ही अयुक्त है।। २८॥

कथं पुनः सतो माययैव सत् वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे जन्मेत्युच्यते— हो सकता है—इसपर कहते हैं—

यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः । तथा जाग्रद्द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ॥ २६ ॥

जिस प्रकार खप्रकालमें मन मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है उसी प्रकार जाग्रतकालमें भी वह मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फ़रित होता है ॥ २९ ॥

रज्ज्वां विकल्पितः सर्पो रज्जुरूपेणावेक्ष्यमाणः सन्नेवं मनः परमार्थविज्ञप्त्यातमरूपेणा-वेक्ष्यमाणं सद् ग्राह्यग्राहकरूपेण द्वयाभासं स्पन्दते खप्ने मायया, रज्ज्वामिव सर्पः । तथा तद्वदेव जाग्रजनागरिते स्पन्दते मायया मनः स्पन्दत इवेत्यर्थः ॥ २९ ॥

जिस प्रकार रज्जमें कल्पना किया हुआ सर्प रञ्जूरूपसे देखे जानेपर सत् है उसी प्रकार मन भी परमार्थज्ञानरूप आत्मखरूपसे देखा जानेपर सत् है। वह रज्जुमें सर्पके समान खप्तावस्था-में मायासे ही ग्राह्य-ग्राहकरूप द्वैतके आभासरूपसे स्फुरित होता है। इसी प्रकार यह मन ही जाग्रत-अवस्थामें भी मायासे विविध रूपों-में] स्फ़रित होता है; अर्थात् स्फ़रित होता-सा माछ्म होता है [वास्तवमें स्फुरित भी नहीं होता] ॥२९॥

--

स्वम और जागृति मनके ही विलास हैं

अद्वयं च द्वयाभासं मनः खप्ने न संशयः । अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः॥३०॥ इसमें सन्देह नहीं खप्तावस्थामें अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला है; इसी प्रकार जाप्रत्कालमें भी निःसन्देह अद्वय मन ही द्वेतरूपसे भासता है ॥ ३०॥

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत । रज्जुरूपसे सत् सर्पके समान आत्मरूपेणाद्वयं सद्द्याभासं परमार्थतः अद्वय आत्मरूपसे सत्

मनः खप्ने न संशयः। न हि स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तद्ग्राहकं वा चक्षुरादिद्वयं विज्ञानव्यति-रेकेणास्ति। जाग्रद्पि तथैवेत्यर्थः। परमार्थसद्विज्ञानमात्राविशेषात् ३०

मन ही खप्तमें द्वैतरूपसे भासनेवाला है-इसमें सन्देह नहीं। खप्तमें हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें ग्रहण करनेवाले चक्ष आदि दोनों ही विज्ञानके सिवा और कुछ नहीं हैं; ऐसा ही जाग्रत्में भी है-यह इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओंमें परमार्थ सत् विज्ञान ही समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३०॥

रज्जुसर्पवद्विकल्पनारूपं द्वैत-रूपेण मन एवेत्युक्तम् । तत्र कि प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक-लक्षणमनुमानमाह । कथम्—

रज्जमें सपिके समान विकल्पनारूप यह मन ही द्वैतरूपसे स्थित है-ऐसा पहले कहा गया। इसमें प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय-व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा जाता है; सो किस प्रकार-

मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किचित्सचराचरम्। मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥ ३१॥

यह जो कुछ चराचर द्वेत है सब मनका दश्य है, क्योंकि मनका अमनीभाव ( संकल्पशून्यत्व ) हो जानेपर द्वैतकी उपलब्धि नहीं होती ॥ ३१॥

तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन । दृश्यं मनोदृश्यमिदं द्वैतं सर्व मन इति प्रतिज्ञा । तद्भावे उसके वर्तमान रहनेपर यह भी

उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण द्वैत मन ही है-यह प्रतिज्ञा है, क्योंिक

भावात्तद्दभावेऽभावात् । मनसो

ह्यमनीभावे निरोधे विवेकदर्शनाभ्यासवैराग्याभ्यां रज्ज्वा
मिव सर्पे लयं गते वा सुपुप्ते द्वैतं

नैवोपलभ्यत इत्यभावात्सिद्धं

द्वैतस्यासन्वमित्यर्थः ॥ ३१ ॥

वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जानेपर इसका भी अभाव हो जाता है । मनका अमनीभाव— निरोध अर्थात् विवेकदृष्टिके अभ्यास और वैराग्यद्वारा रज्जुमें सर्पके समान लय हो जानेपर, अथवा सुषुप्ति-अवस्थामें द्वैतकी उपलब्धि नहीं होती । इस प्रकार अभाव हो जानेके कारण द्वैतकी असत्ता सिद्ध ही है—यह इसका तार्विय है ॥३१॥

----

तत्त्वबोधसे अमनीभाव

कथं पुनरमनीभावः १ इति । उच्यते—

किन्तु यह अमनीभाव होता किस प्रकार है शहस विषयमें कहा जाता है—

आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा। अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तद्ग्रहम् ॥ ३२॥

जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें ग्राह्मका अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो जाता है ॥ ३२ ॥

आत्मैत्र सत्यमात्मसत्यं मृति-कात्रत् ''वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्'' (छा॰ उ॰ ६।१।४) इति श्रुतेः। तस्य शास्त्राचार्योपदेश-

"[घटादि] वाणीसे आरम्भ होने-वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य है" इस श्रुतिके अनुसार मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य है। उस आत्म-सत्यका शास्त्र और आचार्यके उपदेशके अनन्तर बोध

मन्ववबोधः आत्मसत्यानुबोधः । सङ्कल्पाभावतया तेन सङ्करपयते, दाह्याभावे ज्वलन-मिवाग्नेः, यदा यसिन्काले तदा तिसन्कालेऽमनस्ताममनोभावं यातिः ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रहं ग्रहणविकल्पनावर्जितमित्यर्थः**३**२ होना आत्मसत्यानुबोध है। उसके कारण सङ्कलपयोग्य वस्तुका अभाव हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके अभावके समान, जिस समय चित्त सङ्खल्प नहीं करता उस समय वह अमनस्कता अर्थात् अमनीभावको प्राप्त हो जाता है। ग्राह्म वस्तुका अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह अर्थात् ग्रहण-विकल्पनासे रहित हो जाता है ॥३२॥

#### त्र्यात्मज्ञान किसे होता है ?

उच्यते--

यद्यसिद्दं द्वेतं केन स्वमज- यिद यह सम्पूर्ण द्वेत असत्य है मात्मतत्त्वं विवुध्यते ? इति तो प्रकृत सत्य आत्मतत्त्रका ज्ञान किसे होता है ? इसपर कहते हैं-

### अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥ ३३ ॥

उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीलोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न बतलाते हैं ? ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व खयं ही जाना जाता है ॥३३॥

अकल्पकं सर्वकल्पनावर्जित-। इयेन परमार्थसता ब्रह्मणाभिन्नं इय यानी परमार्थसत्खरूप ब्रह्मसे

अकल्पक-सम्पूर्णकल्पनाओंसे रहित अतएव अजन्मा अर्थात मत एवाजं ज्ञानं ज्ञितमात्रं ज्ञितमात्र ज्ञानको ब्रह्मवेता छोग प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः। न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽग्न्युष्णवत् "विज्ञानमा-नन्दं ब्रह्म" (बृ० उ० ३।९। २८) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै० उ० २ । १) इत्यादि-श्रुतिभ्यः ।

तस्यैव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं यस्य खस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेय-मौष्ण्यस्येवाग्निवद्भिन्नम् । तेना-त्मखरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय-मात्मतत्त्वं खयमेव विबुध्यते-ऽवगच्छति । नित्यप्रकाशस्त्रहरूप इव सविता नित्यविज्ञानैकरस-घनत्वात्र ज्ञानान्तरमपेक्षत इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

अभिन्न बतलाते हैं। अग्निकी उष्णता-के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी लोप नहीं होता। "ब्रह्म विज्ञान और आनन्दखरूप है" "ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है" इत्यादि श्रुतियोंसे यही बात प्रमाणित होती है।

उस (ज्ञान) के ही विशेषण बतलाते हैं-- 'ब्रह्मज्ञेयम्' अर्थात् ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि-से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न है । उस आत्मखरूप अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व खयं ही जाना जाता है । तात्पर्य यह है कि नित्यप्रकाशस्त्ररूप सूर्यके नित्यविज्ञानैकरसघनरूप समान होनेके कारण वह किसी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता ॥३३॥

#### शान्तवृत्तिका स्वरूप

आत्मसत्यानुवोधेन सङ्कल्पम- आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेसे

संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य-कुर्वद्राह्मविषयाभावे निरिन्ध- विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन-रहित अग्निके समान शान्त होकर नाप्रिवत्प्रशान्तं निगृहीतं निरुद्धं निगृहीत अर्थात् निरुद्ध हो जाता

मनो भवतीत्युक्तम् । एवं च है-ऐसा कहा गया । इस प्रकार द्वैता-मनसो ह्यमनीभावे भावश्रोक्तः। तस्येवम्--

मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वैत-का भी अभाव वतलाया गया । उस इस प्रकार-

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥ ३४॥

निगृहोत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह विशेषरूपसे ज्ञातव्य है । सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य प्रकारकी है, वह उस ( निरुद्धावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥

निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो निविकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जि-तस्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो यः स त प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो योगिभिः।

नन सर्वप्रत्ययाभावे यादशः सुषुप्तस्थस्य मनसः प्रचारस्तादृश एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावा-विशेपार्तिक तत्र विज्ञेयमिति ।

अत्रोच्यते—नैवम्; यसात् सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोह-तमोग्रस्तम्यान्तर्लीनानेकानर्थ-

निगृहीत-रोके हुए, निर्विकल्प-सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित और धीमान्-विवेकसम्पन चित्तका जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको उसका वह व्यापार विशेषरूपसे जानना चाहिये।

शंका-सन प्रकारकी प्रतीतियों-का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार सुषुप्तिस्य चित्तका होता है वैसा ही निरुद्रका भी होगा, क्योंकि प्रतीति-का अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें समान है । उसमें विशेषरूपसे जाननेयोग्य कौन-सी बात है ?

समाधान-इस विषयमें हमारा कहना है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिमें अविद्या-मोहरूप अन्धकारसे प्रस्त हुए तथा जिसके प्रवृत्तिबीजवासनावतो मनस आत्मसत्यानुबोधहुताशविष्छुष्टा-विद्यानर्थप्रवृत्तिबीजस्य निरुद्ध-स्यान्य एव प्रशान्तसर्वक्के शरजसः खतन्त्रः प्रचारः । अतो न तत्समः। तसाद्यक्तः स विज्ञात-मित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥

भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी बीज-भूत वासनाएँ छीन हैं उस मनका व्यापार दूसरे प्रकारका है और आत्मसत्यके बोधरूप अग्निसे जिसकी अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका बीज दग्ध हो गया है तथा जिसके सब प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र प्रचार दूसरे ही प्रकारका है । अतः वह उसके समान नहीं है। इसिछिये तालर्य यह है कि उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये ।।३४॥

सुपुप्ति और समाधिका भेद

प्रचारभेदे हेतुमाह - उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु बतलाते हैं-

लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते। तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः॥३५॥

सुषुप्ति-अवस्थामें मन [अविद्यामें ] छीन हो जाता है, किन्तु निरुद्ध होनेपर वह उसमें छीन नहीं होता। उस समय तो सब ओरसे चित्प्रकारामय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ॥ ३५ ॥

लीयते सुषुप्तौ हि यसात्सर्वा-भिरविद्यादिप्रत्ययबीजवासनाभिः सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी सह तमोरूपमविशेषरूपं बीज-

क्योंकि सुषुप्तिमें मन अविद्यादि बीजभूता वासनाओंके सहित तमःखभाव अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो भावमापद्यते तदिवेकविज्ञानपूर्वकं जाता है और उसके विवेक ज्ञान-

निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते तमोवीजभावं नापद्यते।तसाद्यक्तः प्रचारभेदः सुषुप्तस्य समाहितस्य मनसः।

यदा ग्राह्मग्राहकाविद्याकृतमलद्वयवर्जितं तदा परमद्वयं
ब्रह्मेय तत्सं वृत्तमित्यतस्तदेव
निर्भयं द्वैतग्रहणस्य भयनिमित्तस्याभावात् । शान्तमभयं ब्रह्म,
यद्विद्वान्न विभेति कुतश्चन ।

तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिर्ज्ञान-मात्मस्वभावचैतन्यं तदेव ज्ञान-मालोकः प्रकाशो यस्य तद्वस्य ज्ञानालोकं विज्ञानैकरसघनिम-त्यर्थः। समन्ततः समन्तात्सर्वतो च्योमवन्नैरन्तर्येण व्यापक-मित्यर्थः॥ ३५॥ पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर छीन नहीं होता, अर्थात् अज्ञानरूप बीजभावको प्राप्त नहीं होता । अतः सुषुप्त और समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक ही है ।

जिस समय चित्त प्राह्य-प्राह्य स्वय अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके मलोंसे रहित हो जाता है उस समय वह परम अद्वितीय व्रह्मरूप ही हो जाता है। अतः द्वेतप्रहणरूप भयके कारणका अभाव हो जानेसे [ उस अवस्थामें ] वही निर्भय होता है। व्रह्म शान्त और अभयपद है, जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे नहीं डरता।

उसीका विशेषण बतला रहे हैं
-ज्ञानका अर्थ ज़िंस अर्थात् आत्म-स्वरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही
जिसका आलोक यानी प्रकाश है
वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात् विज्ञानक-रसस्वरूप है। समन्ततः—सब ओर
अर्थात् आकाशके समान निरन्तरता-से सब ओर व्यापक है॥ ३५॥

बहाका स्वरूप

अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् । सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६॥ वह ब्रह्म जन्मरिहत, [ अज्ञानरूप ] निद्रारिहत, खप्तश्रून्य, नाम-रूपसे रिहत, नित्य प्रकाशस्त्ररूप और सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका कर्त्तन्य नहीं है ॥ ३६ ॥

जन्मनिमित्ताभावात्सवाद्या-भ्यन्तरमजम् । अविद्यानिमित्तं हि जनम रज्जुसर्पवदित्यवोचाम। चाविद्यात्मसत्यानुवोधेन निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रम्। अविद्यालक्षणानादिर्मायानिद्रा । स्वापात्प्रबुद्धोऽद्वयस्वरूपेणात्मनातः अखमम् । अप्रबोधकृते हासा नामरूपे । प्रबोधाच ते रज्जसर्प-वद्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते ब्रक्ष रूप्यते वा न केनचित्रका-रेणेत्यनामकमरूपकं च तत्। "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ॰ २।४।१) इत्यादिश्रुतेः।

किं च सकृद्विभातं सदैव विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा-ग्रहणाविभीवतिरोभाववर्जित-

जन्मके कारणका अभाव होनेसे ब्रह्म बाह्याभ्यन्तरवर्ती और अजन्मा है। रज्जुमें सर्पके समान जीवका जन्म अविद्याके कारण है-ऐसा हम पहले कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध हो गया है; इसिलये ब्रह्म अजन्मा है और इसीसे अनिद्र भी है। यहाँ अविद्यारूपा अनादिमाया ही निद्रा है। अपने अद्वयस्करपसे वह स्वप्तसे जगा हुआ है; इसलिये अखप्त है। उसके • नामरूप भी अज्ञानके ही कारण हैं। ज्ञान होनेपर वे रञ्जुमें प्रतीत होने-वाले सर्पके समान नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन नहीं किया जाता और न किसी प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है; जैसा कि ''जहाँ से वाणी छौट आती है" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है।

यही नहीं; वह अग्रहण, अन्यथा-ग्रहण तथा आविर्माव-तिरोभावसे रहित होनेके कारण सकृद्विभात-सदा ही भासनेवाटा अर्थात् नित्य- त्वात् । ग्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी तमश्राविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे कारणम्। तदभावान्नित्यचैतन्य-भारूपत्वाच युक्तं सकृद्विभात-मिति । अत एव सर्वे च तज्ज्ञस्वरूपं चेति सर्वज्ञम् । नेह ब्रह्मण्येवंविध उपचरणग्रपचारः कर्तव्यः । यथान्येषासात्मस्वरूप-व्यतिरेकेण समाधानाद्यपचारः । नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वा-इसणः कथंचन न कथंचिद्पि कर्तव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः ॥ ३६॥

प्रकाशस्त्ररूप है । ग्रहण और अग्रहण ही रात्रि और दिन हैं तथा अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण है। उसका अभाव होनेसे और नित्यचैतन्यस्वरूप होनेसे ब्रह्मका नित्यप्रकाशस्यरूप होना ठीक ही है। अतः सर्व और ज्ञप्तिरूप होनेसे वह सर्वज्ञ है । इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई उपचार यानी कर्त्तव्य नहीं है, जिस प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरूपसे भिन्न समाधि आदि कर्त्तव्य हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-श्रद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव है; इसिलये अविद्या-का नाश हो जानेपर विद्वान्को कुछ भी कर्त्तव्य रहना सम्भव नहीं है॥ ३६॥

अनामकत्वाद्यक्तार्थसिद्धये हेतुमाह— अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थ-की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं—

सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः। सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलोऽभयः॥ ३७॥

वह सब प्रकारके वाग्व्यापारसे रहित, सब प्रकारके चिन्तन (अन्तःकरणके व्यापार) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधि-स्वरूप, अचल और निर्भय है ॥ ३७॥ अभिलप्यतेऽनेनेत्यभिलापो
वाकरणं सर्वप्रकारस्याभिधानस्य,
तसाद्विगतः।वागत्रोपलक्षणार्था,
सर्ववाद्यकरणवर्जित इत्येतत्।

तथा सर्वचिन्तासमुरिथतः। चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि-स्तस्याः सम्रुत्थितोऽन्तःकर्ण-वर्जित इत्यर्थः "अप्राणो ह्यमनाः शुओ ह्यक्षरात्परतः परः" ( मु॰ उ० २ । १ । २) इत्यादिश्रुतेः । यसात्सर्वविषयवर्जितोऽतः सुप्रशान्तः, सकुज्ज्योतिः सदैव-ज्योतिरात्मचैतन्यस्वरूपेण. समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव-गम्यत्वात , समाधीयतेऽसिन्निति वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः, अत एवाभयो विकियाभावात् ३७

जिसके द्वारा शब्दोचारण किया जाता है वह 'अभिलाप' अर्थात् 'वाक्' है, जो सब प्रकारके शब्दो-चारणका साधन है, उससे रहित। यहाँ वागिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है, अतः ताल्पर्य यह है कि वह सब प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंसे रहित है।

तथा सब प्रकारकी चिन्तासे उठा हुआ है। जिससे चिन्तन किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता है, उससे उठा हुआ है अर्थात् अन्तःकरणसे रहित है; जैसा कि "प्राणरहित, मनोरहित और गुद्ध है तथा पर अक्षरसे भी पर है" इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है।

क्योंिव. वह सम्पूर्ण विषयों से रहित है इसिलये अत्यन्त शान्त है, सकुज्ज्योति अर्थात् आत्मचैतन्यरूप-से सदा ही प्रकाशस्करप है, समाधिके. कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध होनेके कारण समाधि है, अथवा इसमें चित्त समाहित किया जाता है इसिलये इसे समाधि कहते हैं, अचल अर्थात् अविकारी है और इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण ही अभय है ॥ ३७॥ इत्युक्तमतो-

यसाहस्रेव समाधिरचलोऽभय क्योंिक ब्रह्म ही 'समाधिखरूप. अचल और अभय है' ऐसा कहा गया है, इसलिये-

ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते । आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम् ॥ ३८॥

जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी तरहका प्रहण और त्याग भी नहीं है । उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥

न तत्र तस्मिन्त्रह्मणि ग्रहो ग्रहणमुपादानम्,नोत्सर्ग उत्सर्जनं हानं वा विद्यते । यत्र हि वि-क्रिया तदिषयत्वं वा तत्र हानोपादाने स्थातां न तद्द्वयमिह ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोर-न्यस्याभावान्त्रिरवयवत्वाच अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः। चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्व-प्रकारैव चिन्ता न संभवति यत्रामनस्त्वात्कृतस्तत्र हानो-पादाने इत्यर्थः ।

वहाँ-उस ब्रह्ममें न तो ग्रह-प्रहण यानी उपादान है और न उत्सर्ग-उत्सर्जन अर्थात् त्याग ही है। जहाँ विकार अथवा विकारकी विषयता (विकृत होनेकी योग्यता) होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई अन्य पदार्थ है नहीं और वह स्वयं निरवयव है। इसिछिये तात्पर्य यह है कि उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात् मनोरंहित होनेके कारण जिसमें किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं है वहाँ त्याग और प्रहण कैसे रह सकते हैं ?

यदैवात्मसत्यानुवोधो जात-स्तदैवात्मसंस्थं विषयाभावा-दग्न्युष्णव्रदात्मन्येव स्थितं ज्ञानम्, अजाति जातिवर्जितम्, समतां गतं परं साम्यमापन्नं भवति।

यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या-म्यकार्पण्यमजाति समतां गतमितीदं तदुपपत्तितः शास्त्र-तश्रोक्तम्रपसंहियते. अजाति समतां गतमिति। एतसादात्मस-त्यानुबोधात्कार्पण्यविषयमन्यत् "यो वा एतदक्षरं गार्ग्यवि-दित्वासाछोकात्त्रीति स कृपणः" (बृ० उ०३।८।१०) इति श्रुतेः । प्राप्येतत्सर्वः कृतकृत्यो बाह्मणो भवतीत्यभिप्रायः॥३८॥

जिस समय भी आत्मसत्यका बोध होता है उसी समय आत्मसंस्थ अर्थात् विषयका अभाव होनेके कारण अग्निकी उष्णताके समान आत्मामें ही स्थित ज्ञान अजाति—जन्मरहित और समताको प्राप्त हो जाता है।

पहले (इस प्रकरणके दूसरे श्लोकमें) जो प्रतिज्ञा की थी कि 'इसलिये मैं समान भावको प्राप्त, अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूँगा' उस पूर्वकथनका ही यहाँ 'अजाति समतां गतम्' ऐसा कहकर युक्ति और शास्त्रद्वारा उपसंहार किया गया है। "हे गार्गि! जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्मको बिना जाने ही इस लोकसे चला जाता है वह कृपण है" इस श्रतिके अनुसार कृपणताका विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे भिन्न ही है। तात्पर्य यह है कि इस तत्त्वको प्राप्त कर हेनेपर तो हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्मनिष्ठ) हो जाता है ॥३८॥

अस्पर्शयोगकी दुर्गमता

यद्यपीदमित्थं परमार्थतत्त्वम्

यद्यपि यह परमार्थ तत्त्व ऐसा है [तथापि]—

## अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्द्शः सर्वयोगिभिः। योगिनो बिभ्यति ह्यस्माद्भये भयद्र्शिनः॥ ३६॥

[ सब प्रकारके स्पर्शसे रहित ] यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियों-के लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है। इस अभय पदमें भय देखनेवाले योगीलोग इससे भय मानते हैं। । ३९॥

अस्पर्शयोगो नामायं सर्व-संबन्धारूयस्पर्शवर्जितत्वादस्पर्श-योगो नाम वै स्पर्यते प्रसिद्ध-मुपनिपत्सु । दुःखेन दृश्यत इति दुर्दशः सर्वेयोगिभिः वेदान्त-विहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगि-भिः। आत्मसत्यानुवोधायासलभ्य एवेत्यर्थः।

योगिनो विभ्यति ह्यसात्सवीभयवर्जिताद् प्यात्मनाशरूपिममं
योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति
अभयेऽसिन्भयद्शिनो भयनिमित्तात्मनाशद्र्शनशीला
अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३९॥

यह अस्पर्शयोग नामवाटा है अर्थात् सर्व-सम्बन्धरूप स्पर्शसे रहित होनंके कारण यह उपनिपदोंमें अस्पर्श-योग नामसे प्रसिद्ध होकर स्मरण किया गया है। यह वेदान्त-विज्ञानसे रहित सभी योगियोंको कठिनतासे दिखायी देता है, इसल्यि उनके लिये दुर्दर्श है। तात्पर्य यह है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके अनुभव और [श्रवण-मनन एवं प्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है।

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित होनेपर भी इस योगको आत्मनाश-रूप माननेके कारण इस अभय योगमें भय देखनेवाळे—भयका निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाळे अर्थात् अविवेकी योगीळोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९॥

#### अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनियहके अधीन है

येषां पुनर्बह्यस्वरूपव्यतिरेकेण रज्जसर्पवत्कल्पितमेव मन इन्द्रियादि च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रह्मस्वरूपाणामभयं मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम । ये त्वतोऽन्ये योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्ट्यो मनोऽन्यदात्म-च्यतिरिक्तमात्मसंवन्धि पश्यन्ति तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानाम्

जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मस्वरूपसे अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आदि रञ्जुमें सर्पके समान कल्पित ही हैं-परमार्थतः हैं ही नहीं, उन ब्रह्मभूतोंकी निर्भयता और मोक्ष-संज्ञक अक्षय शान्ति तो स्वभावसे ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन नहीं है; जैसा कि 'उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है' ऐसा हम पहले ( छत्तीसवें श्लोकमें ) कह चुके हैं । किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थ-पथमें चलनेवाले हीन और मध्यम दृष्टिवाले योगी मनको आत्मासे भिन्न आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन आत्मसत्यके बोधसे रहित--

मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम् । दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४०॥

समस्त योगियोंके अभय, दुःखक्षय, प्रत्रोध और अक्षय शान्ति मनके निप्रहके ही अधीन हैं ॥ ४० ॥

मनसो सर्वेषां योगिनाम् । किं च दुःखक्षयोऽपि, न बात्मसंवन्धिनि मनिस प्रचितते दुःलक्षयोर्जस्त

निग्रहायत्तमभयं समस्त योगियोंका अभय मनके निग्रहके अधीन है । यही नहीं, दुःखक्षय भी मिनोनिग्रहके ही अधीन है ], क्योंकि आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले मनके चलायमान रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःख-

बोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । तथाक्षयापि मोक्षाख्या ज्ञान्तिः तेषां मनोनिग्रहायत्तेत्र ॥४०॥ अधोन है ॥ ४० ॥

अविवेकिनाम् । किं चात्मप्र- क्षय नहीं हो सकता। इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मनके निग्रहके ही अधीन है तथा मोक्षनाम्नी उनकी अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही

मनोनियह धेर्यपूर्वक ही हो सकता है

उत्सेक उद्धर्यद्वत्कुशाग्रेणैकबिन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥ ४१॥

जिस प्रकार [ उद्दिग्नता छोड़कर ] कुशाके अग्रभागसे एक-एक बूँदद्वारा समुद्रको उलीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी खिनताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥

दपरिखेदतो भवतीत्यर्थः ॥४१॥ है-यह इसका तालर्य है ॥ ४१॥

मनोनिग्रहोऽपि तेपाग्रद्धेः विज्ञाने अग्रभागसे एक-एक कुशाग्रेणैकविन्दुना उत्सेचनेन व्यूँदके द्वारा समुद्रके उत्सेचन अर्थात् सुखानेके प्रयत्नके समान शोषणव्यवसायवद्वयवसायवता- अखिन्नचित्त और उद्यमशील मनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदा- निग्रह भी खेदशून्य रहनेसे ही होता रहनेवाले उन योगियोंके मनका

मनोनियहके विघ

मेव मनोनिग्रह उपायः ? न, मनोनिग्रहका उपाय है ? इसपर इत्यच्यते।

किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- तो क्या खेदरहित उद्योग ही कहते हैं--'नहों'

## उपायेन निगृह्णीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः । सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२॥

काम्यविषय और भोगोंमें विक्षित हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह करे तथा छयावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम करे, क्योंकि जैसा [अनर्थकारक] काम है वैसा ही छय भी है ॥४२॥

अपरिखिन्नव्यवसायवानसन् वक्ष्यमाणेनोपायेन कामभोग-विषयेषु विश्विप्तं मनो निगृक्षी-यान्निरुन्ध्यादात्मन्येवेत्यर्थः । किं च लीयतेऽसिन्निति सुषुप्तो लयस्तसिछँये च सुप्रसन्नम् आयासवर्जितम् अपि इत्येतत्, निगृक्षीयादित्यनुवर्तते।

सुप्रसन्नं चेत्कसान्निगृह्यत इत्युच्यते । यसाद्यथा कामो-ऽनर्थहेतुस्तथा लयोऽपि । अतः कामविषयस्य मनसो निग्रह-वस्रयादपि निरोद्धच्यमित्यर्थः ४२

अथक उद्योगशील होकर आगे कहे जानेवाले उपायसे काम और भोगरूप विषयोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका निग्रह करे, अर्थात् उसका आत्मामें ही निरोध करें । तथा, जिस अवस्थामें चित्त लीन हो जाता है उस सुषुप्ति-का नाम लय है, उस लयावस्थामें अत्यन्त प्रसन्न अर्थात् आयासरहित स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका भी निग्रह करें । यहाँ 'निगृह्णीयात्' इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है।

यदि उस अवस्थामें चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है तो उसका निग्रह क्यों करना चाहिये ? इसपर कहा जाता है-क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थका कारण है उसी प्रकार लय भी है; इसल्यिये तात्पर्य यह है कि कामविषयक मनके निग्रहके समान उसका लयसे भी निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥

कः स उपायः ? इत्युच्यते वह उपाय क्या है ? इस विजय-में कहा जाता है-

दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् । अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ ४३ ॥

सम्पूर्ण द्वैत दुःखरूप है-ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको कामजनित भोगोंसे हटावे । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४३॥

**हैतमविद्याविजिस्मतं** दुःखमेवेत्यन्रस्मृत्य कामभोगा-त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविपय-स्तसाद्विप्रस्रतं मनो निवर्तये-दैराग्यभावनयेत्यर्थः । अजं ब्रह्म सर्वमित्येतच्छास्त्राचार्योपदेशतो-Sनुस्मृत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नैव तु पश्यति, अभावात ॥४३॥

अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा हैत दु:खरूप ही है-ऐसा निरन्तर स्मरण करता हुआ कामभोगसे-कामनानिमि त्तक भोगसे अर्थात इच्छाजनित विषयसे उसमें फैले हए चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा निवृत्त करे-यह इसका तालर्य है। फिर 'यह सब अजन्मा ब्रह्म ही है' ऐसा शास्त्र और आचार्यके उपदेशा-नसार निरन्तर स्मरण करता हुआ उससे विपरीत हैतजातको-उसका अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं देखता ॥ ४३ ॥

संबोधयेचित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः। सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥ ४४ ॥

चित्त [ सुषुप्तिमें ] छीन होने छगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [ यदि इन दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे ] सकपाय-रागयुक्त समझे। तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे। । ४४॥

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य-द्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं संबोधयेन्मन आत्मविवेक-दर्शनेन योजयेत्। चित्तं मन इत्यनर्थान्तरम् । विक्षिप्तं च कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एवं पुनः पुनरभ्यखतो लयात्संबोधितं विषयेभ्यश्च व्यावर्तितं नापि साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सक्रपायं सरागं बीजसंयुक्तं मन इति विजानीयात् । ततोऽपि यत्नतः साम्यमापादयेत् । यदा समप्राप्तं भवति समप्राप्त्यभिम्रखी-भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न विचाल-येद्विषयाभिग्रुखं न कुर्यादि-त्यर्थः ॥ ४४ ॥

इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और वैराग्य-इन दो उपायोंसे, लय अर्थात सुष्तिमें लीन हुए चित्तको,सम्बोधित अर्थात् आत्मिववेकदर्शनमें नियुक्त करे । चित्त और मन-ये कोई भिन्न पदार्थ नहीं हैं। तथा कामना और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुनः शान्त करे । इस प्रकार बारम्बार अभ्यासद्वारा लयावस्थासे सम्बोधित और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ चित्त जब अन्तरालावस्थामें स्थित होकर समताको भी प्राप्त न हो तो यह समझे कि इस समय मन सकवाय-रागयुक्त अर्थात् बीजा-वस्थासंयुक्त है । उस अवस्थासे भी उसे यत्नपूर्वक साम्यावस्थामें स्थित करे । किन्तु जिस समय वह समताको प्राप्त हो अर्थात् साम्या-वस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस समय उस अवस्थामें उसे विचित न करे; अर्थात् विषयाभिमुख न करे ॥४४॥ ---

नास्वादयेत्मुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत । निश्चरुं निश्चरिचत्तमेकीकुर्योत्प्रयत्नतः ॥ ४५॥

उस साम्यावस्थामें [प्राप्त होनेवाले ] सुखका आस्वादन न करे, बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसंग रहे । फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयह्मपूर्वक निश्चल और एकाप्र करे ॥ ४५॥ समाधित्सतो योगिनो

यत्सुखं जायते तन्नास्वादयेत्,

तत्र न रज्येतेत्यर्थः । कथं तर्हि ?

निःसङ्गो निस्पृहः प्रज्ञया विवेक
बुद्धचा यदुपलभ्यते सुखं तद
विद्यापरिकल्पितं मृषैवेति

विभावयेत् । ततोऽपि सुख
रागान्निगृह्णीयादित्यर्थः ।

यदा पुनः सुखरागानिवृत्तं निश्वलसभावं सिन्ध्यरद्वहिनि-र्गच्छद्भवति चित्तं ततस्ततो नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवैकी-कुर्यात्प्रयत्नतः। चित्स्बरूपसत्ता-मात्रमेवापादयेदित्यर्थः॥ ४५॥ समाधिकी इच्छावाले योगीको जो सुख प्राप्त होता है उसका आस्वादन न करे अर्थात् उसमें राग न करे । तो फिर कैसे रहे ? निः-सङ्ग अर्थात् निःस्पृह होकर प्रज्ञा— विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और मिध्या ही है । तात्पर्य यह कि उस सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह करे ।

जिस समय सुखके रागसे निवृत्त होकर निश्चलखभाव हुआ चित्त फिर बाहर निकलने लगे तब उसे उपर्युक्त उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत-पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे । तात्पर्य यह है कि उसे चित्खरूप सत्ता-मात्र ही सम्पादित करे ॥४५॥

----मनं कब बहारूप होता है ?

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६॥

जिस समय चित्त सुषुप्तिमें छीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो तथा निश्चल और विषयाभाससे रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है ॥ ४६॥

माण्डु॰ ७—

यथोक्तोपायेन निगृहीतं वित्तं यदा सुषुप्ते न लीयते न च पुनर्विषयेषु विक्षिप्यते, अनिङ्गनमचलं निवातप्रदीप-कल्पम्, अनाभासं न केन-चित्कल्पितेन विषयभावेनाव-भासत इति, यदैवंलक्षणं चित्तं तदा निष्पनं ब्रह्म ब्रह्मस्कर्पण निष्पनं चित्तं भवतीत्यर्थः॥४६॥

उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया हुआ चित्त जिस समय सुष्ठुतिमें ठीन नहीं होता और न फिर विषयोंमें ही विक्षित्त होता है तथा वायुश्त्य स्थानमें रखे हुए दीपकके समान निश्चल और अनाभास अर्थात् जो किसी भी कल्पित विषयभावसे प्रका्शित नहीं होता—ऐसा जिस समय यह चित्त हो जाता है उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात् उस अवस्थामें चित्त ब्रह्म-रूपसे निष्पन्न हो जाता है ॥४६॥

# स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम् । अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७॥

[ उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ छोग ] स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, अजन्मा ज्ञेय (ब्रह्म) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतछाते हैं॥ ४७॥

यथोक्तं परमार्थसुखमात्म-सत्यानुबोधलक्षणं स्वस्थं खात्मनि स्थितम्, शान्तं सर्वानर्थोपशम-रूपम्, सनिर्वाणं निर्देतिर्निर्वाणं कैवल्यं सह निर्वाणेन वर्तते, तचाकथ्यं न शक्यते कथितुम्, अत्यन्तासाधारणविषयत्वात् ;

उपर्यक्त आत्मसत्यानुबोधरूप परमार्थ-सुख 'स्वस्थम्'—अपने आत्मामें ही स्थित, 'शान्तम्'—सब प्रकारके अनर्थकी निवृत्तिरूप, 'सनिर्वाणम्'— निर्वाण—निर्वृति अर्थात् कैवल्यको कहते हैं, उस निर्वाणके सहित, तथा 'अकथ्यम्'—जो कहा न जा सके, क्योंकि उसका विषय अत्यन्त अ- सुखग्रुत्तमं निरित्ययं हि तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातिम-त्यजं यथा विषयविषयम् । अजेनानुत्पन्नेन ज्ञेयेनान्यतिरिक्तं सत्स्वेन सर्वज्ञरूपेण सर्वज्ञं ब्रह्मैव सुखं परिचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः ॥ ४७॥ साधारण है, 'सुखमुत्तमम्'—योगियोंको ही प्रत्यक्ष होनेवाला होनेके कारण निरितशय सुख है। तथा 'अजम्'—जो उत्पन्न न हो, जिस प्रकार कि विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, और अज यानी उत्पन्न न होनेवाले बेयसे अभिन्न होनेके कारण अपने सर्वज्ञरूपसे खयं ब्रह्म ही वह सुख है—ऐसा ब्रह्मज्ञलोग [उसके विषयमें] कहते हैं॥ ४७॥

#### परमार्थसत्य क्या है ?

सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिर्मः-छोहादिवत्सृष्टिरुपासना चोक्ता परमार्थस्बरूपप्रतिपत्त्युपायत्वेन न परमार्थस्वरूपेति । परमार्थसत्यं तु

मृत्तिका और लोहादिके समान ये मनोनिग्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा उपासना परमार्थस्वरूपकी प्राप्तिके उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये परमार्थसस्य नहीं हैं। परमार्थसस्य तो थहीं है कि—

न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चित्र जायते ॥ ४८॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वहीं सर्वोत्तम सत्य है॥ ४८॥

न कश्चिजायते जीवः कर्ता
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिद्पि
प्रकारेण । अतः स्वभावतोऽजस्यास्यैकस्यात्मनः संभवः
कारणं न विद्यते नास्ति ।
यसान्न विद्यतेऽस्य कारणंतसान्न
'कश्चिजायते जीव इत्येतत् । पूर्वेपूपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेतदुत्तमं सत्यं यसिनसत्यस्वरूपे
ब्रह्मण्यणुमात्रमपि किंचिन्न
जायत इति ॥ ४८ ॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता— अर्थात् किसी भी प्रकारसे कर्ता-भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः स्वभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा-का कोई सम्भव—कारण नहीं है। और क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है इसिंख्ये किसी जीवकी उत्पत्ति भी नहीं होती—यही इसका तात्पर्य है। पहले उपायरूपसे बतलाये हुए सत्योंमें यही उत्तम सत्य है, जिस सत्यस्रूष्प ब्रह्ममें कोई भी वस्तु अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती।।४८।।

#### 

इति श्रीगोविन्दभगवःपूज्यपादिशाष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्येऽद्वैतारूयं तृतीयं प्रकरणम् ॥ ३ ॥

ॐ तत्सत्



## असातशानितपकरण

-54\$te-2-

ओङ्कारनिर्णयद्वारेणागमतः

प्रतिज्ञातस्याद्वैतस्य बाह्यविषयभेदवैतथ्या-प्रयोजनम च सिद्धस्य पुनरद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षानिर्धारित-स्यैतदत्तमं सत्यमित्यपसंहारः कतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या-द्वैतद्र्शनस्य प्रतिपक्षभृता द्वैतिनो वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य-विरोधादागद्वेषादिक्के शास्पदं दर्शनमिति मिथ्यादर्शनत्वं स्चितम् । क्वेशानास्पदत्वा-त्सम्यग्दर्शनमित्यद्वैतदर्शनं स्तूयते । तदि ह विस्तरेणान्योन्य-

विरुद्धत्याऽसम्यग्दर्शनत्वं प्रदृश्यं

ओंकारके निर्णयद्वारा आगम-प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्वैतका-जिसे कि वितथ्यप्रकरणमें वाह्य विषयभेदके मिध्यात्वद्वारा सिद्ध किया है और फिर अद्भैत प्रकरणमें शास्त्र और युक्तियोंसे साक्षात् निश्चय किया है, [ पिछले प्रकरणके ] अन्तमें 'एतदुत्तमं सत्यम्' ऐसा कहकर उपसंहार किया गया । वेद-के ताल्पर्यभूत इस अद्वैतद्र्शनके विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक (बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर विरोधी होनेके कारण राग-द्वेषादि क्वेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका मिध्यादर्शनत्व सचित है । और राग-द्वेषादि क्रेशोंका आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदर्शन ही सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उसकी स्तति की जाती है। अब परस्पर विरोधी होनेके विस्तारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिथ्या-दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रति- तत्प्रतिषेधेनाद्वैतदर्शनसिद्धिरुप-संहर्तव्यावीतन्यायेनेत्यलात-शान्तिरारभ्यते ।

तत्राद्वैतद्र्शनसम्प्रदायकर्तुः अद्वैतस्वरूपेणैव नमस्कारार्थी-ऽयमाद्यश्लोकः । आचार्यपूजा द्यभिष्रेतार्थसिद्धचर्थेष्यते शास्त्रा-रम्भे ।

षेधद्वारा आवीतन्यायसे \*अहैतदर्शन-की सिद्धिका उपसंहार करना है-इसी-लिये अलातशान्तिप्रकरणका आरम्भ किया जाता है।

उसमें अद्दैतदर्शनसम्प्रदायके कर्ताको अद्वैतरूपसे ही नमस्कार करनेके लिये यह पहला श्लोक है, क्योंकि शास्त्रके आरम्भमें आचार्यकी पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये इष्ट ही है।

नारायण-नमस्कार

### ज्ञानेनाकाशकरुपेन धर्मान्यो गगनोपमान् । ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम् ॥ १ ॥

जिसने ज़ैय ( आत्मा ) से अभिन्न आकारासदश ज्ञानसे आकाश-सदश धर्मों ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 黄川 9 11

आकाशेनेषद्समाप्तमाकाश-करपमाकाशतुरयमेतत् । तेना-काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्?

जो आकाशकी अपेक्षा कुछ असम्पूर्ण हो 🕇 उसे आकाशकल्प अर्थात् आकाशतुल्य कहते हैं। उस आकाशसदश ज्ञानसे-किसे ? धर्मानात्मनः, किविशिष्टान्गग- आत्माके धर्मोंको । किस प्रकारके

 अनुमान दो प्रकारका है—अन्वयीं और व्यतिरेकी। अन्वयी अनुमान-में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकीमें एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी अनुमानका ही दूसरा नाम 'आवीत अनुमान' भी है।

🕆 असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा कुछ न्यून है। इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं है—आकाशसे कुछ मिलता-जुलता है।

नोपमानगगनम्पमा येषां ते गग-नोपमास्तानात्मनो धर्मान । पुनविंशेषणम्-ज्ञानस्यैव ज्ञेयेर्धर्मेरात्मभिरभिन्नमग्न्युष्ण-वत्सविवप्रकाशवच ज्ञानं तेन ज्ञेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन ज्ञेयात्मखरूपाच्यतिरिक्तेन गग-नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संबुद्धवा-निति. अयमेवेश्वरो यो नारायणा-ख्यस्तं वन्देऽभिवादये द्विपदां वरं द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिप्रायः। उपदेष्ट्रनमस्कारमुखेन ज्ञान-ज्ञेयज्ञातभेदरहितं परमार्थतत्त्व-दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद-प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण

धर्मोंको ? गगनोपम धर्मोंको-गगन ( आकाश ) जिनकी उपमा हो उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा-के धर्मोंको । ज्ञानका ही फिर विशेषण देते हैं-अग्निसे उष्णता और सूर्यसे प्रकाशके समान जो ज्ञान ज्ञेय धर्मों अर्थात आत्माओंसे अभिन है उस ज्ञेयाभिन अर्थात् ज्ञेय आत्माके खरूपसे अन्यतिरिक्त ज्ञानसे जिसने आकाशसदश आकाशोपम धर्मीको सदा ही सम्यक प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण-संज्ञक \* ईश्वर है उस द्विपदांवर-दो पदोंसे उपलक्षित पुरुषोंमें श्रेष्ठ यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना-अभिवादन करता हूँ।

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना अभीष्ट है ॥ १ ॥

प्रतिज्ञातं भवति ॥१॥

यहाँ अद्वैतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदरिकाश्रमाधीश्वर तापसाप्रगण्य
 श्रीनारायणकी वन्दना की गयी है ।

#### अद्वैतदर्शनकी वन्दना

अधुना अद्वैतदर्शनयोगस्य नमस्कारस्तत्स्तुतये--

अत्र अद्वैतदर्शनयोगको, उसकी स्तुतिके लिये, नमस्कार किया जाता है—

# अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः। अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम्॥ २॥

[ शास्त्रोंमें ] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, हितकारो, निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

स्पर्शनं स्पर्शः संबन्धो न विद्यते यस्य योगस्य केन-चित्कदाचिद्पि सोऽस्पर्शयोगो ब्रह्मस्वभाव एव, वै नामेति ब्रह्मस्वभाव एव, वै नामेति ब्रह्मस्वभाव एव, वै नामेति ब्रह्मस्वभाव एव, वै नामेति ब्रह्मस्वदामस्पर्शयोग इत्येवं-प्रसिद्ध इत्यर्थः । स च सर्व-सन्त्वसुखः । भवति कश्चिद्दत्यन्त-सुस्वसाधनविशिष्टोऽपि दुःस्वरूपः, यथा तपः । अयं तु न तथा । किं तिर्हे सर्वसन्त्वानां सुखः । तथेह भवति कश्चिद्विषयोप-भोगः सुस्तो न हितः । अयं तु

जिस योगका किसीसे कभी स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 'अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह ब्रह्म-खमाव ही है। 'वै' 'नाम' इन पदोंका यह तात्पर्य है कि वह 'ब्रह्मवेत्ताओंका अस्पर्शयोग' इस नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त प्राणियोंके लिये सुखकर होता है। कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन-विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता है, जैसा कि तप। किन्तु यह ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यह सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक है।

इसी प्रकार इस छोकमें कोई-कोई विषयसामग्री सुखदायक तो होती है किन्तु हितकर नहीं होती ।

सखो हितश्र नित्यमप्रचलित-स्वभावत्वात् । किं चाविवादो विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रति-पक्षपरिग्रहेण यस्मिन सोऽविवादः । कस्मात ? यतो-ऽविरुद्धश्र । य ईहशो योगो देशितः उपदिष्टः शास्त्रेण तं नमाम्यहं प्रणमामीत्यर्थः ॥ २॥

किन्तु यह तो सर्वदा अविचल-खभाव होनेके कारण सखदायक भी है और हितकर भी। यही नहीं, यह अविवाद भी है । जिसमें पक्ष-प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध कथनरूप विवाद नहीं होता उसे अविवाद कहते हैं। ऐसा यह क्यों है ? क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है। ऐसे जिस योगका शास्त्रने उपदेश किया है, उसे मैं नमस्कार यानी प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

us men

द्वैतवादियोंका पारस्पारिक विरोध

विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते-

कथं द्वैतिनः परस्परं | द्वैतवादियोंमें परस्पर किस प्रकार विरोध है ? सो बतलाया जाता है-

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । अभृतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ॥ ३ ॥

उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत् पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति खीकार करते हैं ॥ ३ ॥

भृतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो जातिमुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि सांख्या न सर्व उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंिक

कोई-कोई वादी-केवल सांख्य-मतावलम्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं-भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति-

पव द्वैतिनः । यसादभूतस्या-विद्यमानस्यापरे वैशेषिका नैयायिकाश्च धोरा धीमन्तः का जन्म स्वीकार परस्पर विवाद या करते हुए वे एक-इच्छा करते रहते मिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः॥३॥

दूसरे धीर—बुद्धिमान् यानी प्राज्ञा-भिमानी वैशेषिक और नैयायिक-लोग अभूत अर्थात् अविद्यमान वस्तु-का जन्म स्वीकार करते हैं, इसलिये परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेको इच्छा करते रहते हैं—यह इसका ताल्पर्य है ॥ ३॥

तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्य-पक्षप्रतिषेधं कुर्वद्भिः किं ख्यापितं भवत्युच्यते—

परस्पर विवाद करके एक-दूसरे-के पक्षका खण्डन करनेवाले उन वादियोंद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश किया जाता है, सो बतलाते हैं—

भूतं न जायते किंचिद्भूतं नैव जायते । विवदन्तोऽद्वया द्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥

[ किन्हींका मत है—] 'कोई सद्रस्तु उत्पन्न नहीं होती' और [ कोई कहते हैं—] 'असद्रस्तुका जन्म नहीं होता'—इस प्रकार परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वैतवादी\* अजाति (अजातवाद) को ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥

भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते किंचिद्विद्यमानत्वादेवात्मवदित्येवं वदस्रसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति-पेधति सज्जन्म । तथा भूतमविद्य-मानमविद्यमानत्वास्त्रेव जायते

कोई भी भूत अर्थात् विद्यमान वस्तु, विद्यमान होनेके कारण ही, उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आत्मा— इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य-के पक्ष सद्वादका, खण्डन करता है। तथा सांख्य भी 'अभूत—अविद्यमान वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही

<sup>\*</sup> यहाँ द्वैतवादियोंको ही व्यंगसे 'अद्वैतवादी' कहा है।

शशिविषाणविद्दित्येवं वद्दन्सांख्योऽप्यसद्वादिषक्षमसज्जन्म प्रतिपेधति। विवद्दन्तो विरुद्धं वद्दन्तोइद्या अद्वैतिनो ह्येते अन्योन्यस्य
पक्षौ सद्सतोर्जन्मनी प्रतिषेधन्तोऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्ख्यापयन्ति
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥

शराश्वक्षके समान उत्पन्न नहीं हो सकती'—ऐसा कहकर असद्वादीके पक्ष असत्की उत्पत्तिका प्रतिषेध करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये अद्वैतवादी—क्योंकि वंस्तुतः ये अद्वैतवादी ही हैं—एक-दूसरेके पक्ष सज्जन्म और असज्जन्मका खण्डन करते हुए अर्थतः अजाति—अनुत्पत्ति-को ही प्रकाशित करते हैं॥ ४॥

-Die

द्वैतवादियोंद्वारा प्रदंशित अजातिका अनुमोदन

ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम् । विवदामो न तैः सार्धमविवादं निबोधत ॥ ५ ॥

उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते हैं। हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुप उस निर्विवाद [परमार्थ-दर्शन] को अच्छी तरह समझ छो॥ ५॥

तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेवमस्त्वत्यनुमोदामहे केवलं न
तैः सार्थं विवदामः पश्चप्रतिपश्चग्रहणेनः यथा तेऽन्योन्यमित्यभिप्रायः। अतस्तमविवादं विवादरहितं परमार्थदर्शनमनुज्ञातमसाभिनिवोधत हे शिष्याः।।५॥

उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित की गयी अजातिका हम 'ऐसा ही हो' इस प्रकार केवल अनुमोदन करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद नहीं करते, जैसा कि वे आपसमें किया करदेहैं। अतः हे शिष्यगण! हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस अविवाद—विवादरहित परमार्थदर्शन-को तुम अच्छी तरह समझ लो।।५॥

## अजातस्यैव घर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । अजातो ह्यमृतो घर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ ६ ॥

ये वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना स्वीकार करते हैं। किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलताको कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ ६॥

सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति पुरस्तात्कृतभाष्यश्लोकः ॥ ६ ॥

यहाँ [ 'वादिनः' पदसे ] सभी सदादी और असदादी अभिप्रेत हैं। इस श्लोकका भाष्य पहले \* किया जा चुका है ॥ ६॥

स्वभावाविपर्यय असम्भव है

न भवत्यमृतं मत्यं न मत्यंममृतं तथा। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति॥ ७॥

मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खभावका विपर्यय किसी प्रकार होनेवाला नहीं है।। ७॥

# स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् । कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः॥ ८॥

जिसके मतमें खभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको प्राप्त हो जाता है; उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल (चिरस्थायी) कैसे रह सकेगा है।। ८॥

<sup>#</sup> देखिये अद्वैतप्रकरण श्लोक २० का अर्थ।

उक्तार्थानां श्लोकानामिहोप-न्यासः परवादिपक्षाणामन्योन्य-विरोधक्यापितानुत्पत्त्यनुमोदन-प्रदर्शनार्थः ॥ ७-८ ॥

जिनका अर्थ पहले कहा जा चुका है ऐसे उपर्युक्त [तीन] श्लोकों-का उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके पक्षोंके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने-के लिये किया गया है ॥ ७-८॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

यसास्त्रौकिक्यपि प्रकृतिर्न | विपर्येति, कासावित्याह—

क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी-का तो कैसे होगा ?] किन्तु वह प्रकृति है क्या ? इसपर कहते हैं—

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या । प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ ६ ॥

जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, खभावसिद्धा, सहजा और अकृता है तथा कभी अपने खभावका परित्याग नहीं करती वही 'प्रकृति' है— ऐसा जानना चाहिये॥ ९॥

सम्यक्सिद्धिः संसिद्धिस्तत्र भवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां सिद्धानाम् अणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिः प्रकृतिः । सा भृतभविष्यत्काल-योरिप योगिनां न विपर्येति तथैव सा । तथा खामाविकी द्रव्यस्वभावत एव यथाग्न्या- सम्यक् सिद्धिका नाम संसिद्धि है; उससे होनेवाळीको 'सांसिद्धिकी' कहते हैं; जिस प्रकार कि सिद्ध योगियोंको अणिमादि ऐऋर्यकी प्राप्ति उनकी प्रकृति है । योगियोंकी उस प्रकृतिका भूत और भविष्यत् काळमें भी विपर्यय नहीं होता—वह जैसी-की-तैसी ही रहती है । तथा 'सामाविकी' वस्तके सभावंसे सिद्ध; जैसी कि

दीनाम् उष्णप्रकाशादिलक्षणा, सापि न कालान्तरे व्यभिचरति देशान्तरे च । तथा सहजा आत्मना सहैव जाता यथा पक्ष्या-दीनामाकाशगमनादिलक्षणा । अन्यापि या काचिदकृता केनचित्र कृता यथापां निम्न-देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि या काचित्खभावं न जहाति सा सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके। मिध्याकरिपतेषु लौकिकेष्वपि वस्तुषु प्रकृतिनीन्यथा भवति किमुताजस्वभावेषु परमार्थ-वस्तुष्वमृतत्वलक्षणा प्रकृतिनी-न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९॥

अग्नि आदिकी उष्णता एवं प्रकाशादि-रूपा प्रकृति होती है। उसका भी कालान्तर और देशान्तरमें व्य-भिचार नहीं होता । तथा 'सहजा' -अपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली: जैसे कि पक्षी आदिकी आकाश-गमनादिरूपा प्रकृति होती है।

और भी जो कोई 'अकृता'-किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई; जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश-की ओर जानेकी है। तथा इसके सिवा अन्य भी जो कोई अपने खभाव-को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें 'प्रकृति' नामसे ही जानना चाहिये। मिथ्या कल्पना की हुई लैकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति अन्यथा नहीं होती; फिर अजस्वभाव परमार्थ वस्तुओंमें उनकी अमृतत्व-लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो सकती-इसमें तो कहना ही क्या है ? यह इसका अभिप्राय है ॥९॥

---

जीवका जरामरण माननेमें दोष

किविषया पुनः सा प्रकृति-। वादीछोग जिसके अन्ययाभावकी र्यस्या अन्यथाभावो वादिभिः

कल्पना करते हैं उस प्रकृतिका विषय क्या है ? और उनकी करुप्यते करुपनायां वा को दोष करुपनामें क्या दोष है ? इसपर कहते हैं-इत्याह-

जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः ।

जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १०॥

समस्त जीव खभावसे ही जरा-मरणसे रहित हैं । उनके जरा-मरण स्वीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही, स्वमावसे च्युत हो जाते हैं ॥ १० ॥

जरामरणनिर्म्यक्ताः-जरा-मरणादिसर्वविक्रियावर्जिता इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व आत्मान इत्येतत्स्वभावतः प्रकृतितः। एवंखभावाः सन्तो धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सर्पमात्मनि कल्पयन्तरच्यवन्ते स्वभावतश्र-लन्तीत्यर्थः, तन्मनीषया जन्म-मरणचिन्तया तद्भावभावितत्व-दोषेणेत्यर्थः ॥ १० ॥

'जरामरणनिर्मुक्ताः' अर्थात् जरा-मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित हैं। कौन ? सम्पूर्ण धर्म अर्थात समस्त जीवात्मा, खभावतः यानी प्रकृतिसे ही । ऐसे खभाववाले होनेपर भी जरा-मरणके इच्छकके समान इच्छा करनेवाले अर्थात् रञ्ज-में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण-की कल्पना करनेवाले जीव, उसकी मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे अर्थात उस भावसे भावित होनेके दोषवश अपने खभावसे च्यत -विचलित हो जाते हैं ॥ १०॥

---सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति

कथं सांख्यैरनुपपन्नमुच्यत इत्याह वैशेषिकः

सञ्जातिवादिभिः । सज्जातिवादी सांख्यमतावल-म्बियोंका कथन किस प्रकार असङ्गत है ? सो वैशेषिकमतावलम्बी बतलाते हैं-

## कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते । जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत् ॥ ११॥

जिस (सांख्यमतावलम्बी) के मतमें कारण ही कार्य है उसके सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है। किन्तु जब कि वह जन्म लेनेवाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न (विदीर्ण) होनेपर भी नित्य कैसे हो सकता है ?॥ ११॥

कारणं मृद्रदुपादानलक्षणं यस्य वादिनो वै कार्य कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य वादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव सत्प्रधानादि कारणं महदादि-कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः। महदाद्याकारेण चेज्जायमानं प्रधानं कथमजमुच्यते तैर्वि-प्रतिपिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं मिनं विदीणं स्फुटितमेकदेशेन सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न हि सावयवं घटादि एकदेश-

जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके समान उपादान कारण ही कार्य है अर्थात् जिसके मतमें कारण ही कार्य ही कार्यरूपमें परिणत होता है उसके सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण अजन्मा होता हुआ भी महदादि कार्यरूपसे उत्पन्न होता है—ऐसा इसका तात्पर्य है। किन्तु यदि प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होनेनवाटा है तो वे उसे अजन्मा कैसे बतटाते हैं? उत्पन्न होता है और अजन्मा भी है—ऐसा कथन तो परस्पर विरुद्ध है।

इसके सित्रा वे प्रधानको नित्य भी वतलाते हैं। किन्तु वह भिन्न— विदीण अर्थात् एक देशमें स्फुटित यानी विकृत होनेत्राला होकर भी नित्य कैसे हो सकता है ? ताल्पर्य यह कि घटादि सात्रयव पदार्थ, जो एक

स्फ्रुटनधर्मि नित्यं दृष्टं लोक इत्यर्थः । विदीर्णं च स्यादेकदेशे-नाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्धं तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः ।।११।। ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥

देशमें स्फटित होनेवाले हैं, लोकमें कभी नित्य नहीं देखे गये। वह अपने एक देशमें विदीर्ण होता है तथा अज और नित्य भी है-यह तो उनका विरुद्ध कथन ही है--

उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ-माह-

उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी-करण करनेके लिये कहते हैं-

कार्यमजं कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् ॥ १२ ॥

यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी अजन्मा है; और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन होनेपर कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है ? ॥ १२ ॥

कारणादजात्कार्यस्य यद्यनन्य-त्विमष्टं त्वया ततः कार्यकारणयोः कार्यमजिमति प्राप्तम् । अभिन्नत्वे विप्रतिपत्तिः इदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं कार्यमजं चेति तय। किं चान्यत्कार्यकारणयोरनन्यत्वे जायमानाद्धि वै कार्यात्कारण-मनन्यनित्यं ध्रुवं च ते कथं भवेत्। न हि कुकुट्या एकदेशः पच्यत एकदेशः प्रसवाय कल्प्यते ॥ १२ ॥

यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे कार्यकी अनस्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे मतमें ] यह बात सिद्ध होती है कि कार्य भी अजन्मा है। किन्तु कार्य है और अजन्मा है-यह तुम्हारे कथनमें एक दूसरा विरोध है। इसके सिवा, कार्य और कारणकी अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशील कार्यसे अभिन्न उसका कारण नित्य और निश्रल कैसे रह सकता है ? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्गीका एक अंश तो पकाया जाय और दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये रखा जाय ॥ १२ ॥

किं चान्यत्— इसके सिवा और भी— अजाद्धे, जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै । जाताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥

जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है । और यदि जात पदार्थसे हो कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो जाती है ॥ १३॥

अजाद नुत्पनाद्वस्तुनो जायते यस्य वादिनः कार्य जाताजातयोः दृष्टान्तस्तस्य नास्ति उभयोरपि कारणत्त्रानुपपत्तिः वै, दृष्टान्ताभावे-ऽर्थादजान किंचिज्जायत इति सिद्धं भवतीत्यर्थः । यदा पुनर्जाताञ्जायमानस्य वस्तुनः अभ्युपगमः, तद्प्यन्यसात् जातात्तद्प्यन्यसादिति व्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थानं स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥

जिस वादीके मतमें अज-अनु-त्पन वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही कोई दृष्टान्त नहीं है । अतः तात्पर्य यह हुआ कि दष्टान्तका अभाव होनेके कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि अज वस्त्रसे किसीकी उत्पत्ति नहीं होती । और जब किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी औरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये-इस प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; अर्थात् अनवस्था उपस्थित हो जाती है ॥ १३॥

#### हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष

"यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत्" ( वृ० उ० २ । ४ । १४ ) इति परमार्थतो द्वैताभावः श्रुत्योक्त-स्तमाश्रित्याह—

"जिस अवस्थामें इसकी दृष्टिमें सब आत्मा ही हो गया है" इस श्रुतिने जो परमार्थतः द्वैतका अभाव बतलाया है, उसीको आश्रित करके कहते हैं—

हेतोरादिः फलं येषामादिहेंतुः फलस्य च। हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते॥१४॥

जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे हेतु और फलके अनादित्वका प्रतिपादन कैसे करते हैं ? ॥ १४॥

हेतोर्धमिदरादिः कारणं देहादिसंघातः फलं येषां वादिनाम् । तथादिः कारणं हेतुर्धमिधमीदिः फलस्य च देहा-दिसंघातस्य । एवं हेतुफलयोरित-रेतरकार्यकारणत्वेनादिमच्यं व्रवद्भिरेगं हेतोः फलस्य चाना-दित्वं कथं तैरुपवर्ण्यते ? विप्रतिषिद्धमित्यर्थः । न हि नित्यस्य कृटस्थस्यात्मनो हेतु-फलात्मता संभवति ॥ १४॥

जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात् धर्मादिका आदि—कारण देहादि संघातरूप फल है तथा देहादि संघातरूप फलका आदि—कारण धर्माधर्मादि हेतु है\*—इस प्रकार हेतु और फलका एक-दूसरेके कार्य-कारणरूपमें कारणत्व बतलानेवाले उन लोगोंद्वारा हेतु और फलका अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है ! अर्थात् उनका यह कथन सर्वथा विरुद्ध है। नित्य कूटस्थ आत्माकी हेतुफलात्मकता तो किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ १४॥

Cos Tolk

<sup>\*</sup> अर्थात् जो धर्मादिको शरीरादिकी प्राप्तिका कारण और शरीरको धर्मादि-सम्पादनका कारण मानते हैं।

इत्युच्यते-

कथं तैर्विरुद्धमन्युपगम्यत वे किस प्रकार विरुद्ध मतको मानते हैं, सो बतलाया जाता है—

हेतोरादिः फलं येषामादिहेंतुः फलस्य च । तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा ॥ १५॥

जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होनां ॥ १५॥

र्जन्माभ्युपगच्छतां तेषामीदशो पुत्राजनम पितुः ॥ १५॥ वतलानेमें ॥ १५॥

हेतुजन्यादेव फलाद्वेतो- हेतुसे उत्पन्न होनेवाले फलसे ही हेतुका जन्म माननेवाले उन लोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा विरोध उक्तो भवति यथा जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म

यथोक्तो विरोधो न युक्तो- | यदि तुम ऐसा मानते हो कि **ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे**— उपर्युक्त विरोध मानना उचित नहीं है तो—

संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया। युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत् ॥ १६॥

तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दायें-बायें ] सींगोंके समान परस्पर [ कार्य कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६ ॥

संभवे हेतुफलयोरुत्पत्ती क्रम | तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें एपितन्यस्त्वयान्वेष्टन्यो हेतुः क्रम अर्थात् पहले हेतु होता है और फिर फल-इस प्रकार दोनोंका पूर्व पश्चात्फलं चेति । इतश्च पौर्वापर्य खोजना चाहिये; क्योंकि युगपत्संभवे यस्पाद्धेतुफलयोः कार्यकारणत्वेनासंबन्धः, यथा युगपत्संभवतोः सन्येतरगो-विषाणयोः ॥ १६ ॥

जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले दायें और वायें सींगोंका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण-रूपसे सम्बन्ध हो नहीं होगा ॥१६॥

-6-21-3

कथमसंबन्धः ? इत्याह—

उनका किस प्रकार सम्बन्ध नहीं होगा ? सो बतलाते हैं—

फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पाद्यिष्यति ॥ १७॥

तुम्हारे मतमें यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता है तो वह [हेतुरूपसे] सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ?॥१०॥

जन्यात्स्वतोऽलब्धात्मकात्
फलादुत्पद्यमानः सञ्चाशविषाणादेरिवासतो न हेतुः
प्रिसंध्यति जन्म न लभते।
अलब्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्चाशविषाणादिकल्पस्तव कथं फलसत्पादयिष्यति ? न हीतरेतरापेक्षसिद्ध्योः शश्विषाणकल्पयोः
कार्यकारणभावेन संबन्धः

जन्य अर्थात् जो खतः प्राप्त नहीं है उस शशशृङ्कते समान असत् फल्से उत्पन्न होनेवाला होने-पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता अर्थात् उसीका जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार शशशृङ्कते समान जिसकी खतः उपलब्धि नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे मंतमें किस प्रकार फल उत्पन्न कर देगा १ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध होनेवाले तथा शशशृङ्कते समान सर्वथा असत् पदार्थोंका कार्य-कारण-भावसे अथवा किसी और प्रकार कचिद्दृष्टः, अन्यथा वेत्य- कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया—यह भिप्रायः ॥ १७ ॥ इसका अभिप्राय है ॥ १७ ॥

यदि हेतोः फलात्सिद्धः फलसिद्धिश्च हेतुतः । कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरवेक्षया ॥ १८॥

[ तुम्हारे मतमें ] यदि फलसे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुसे फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षासे कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? ॥ १८ ॥

असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि
हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि
हेतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युपगम्यत एव त्वया कतरत्पूर्वनिष्पन्नं हेतुफलयोर्यस्य पश्चाद्धाविनः सिद्धिः स्यात्पूर्वसिद्धधपेक्षया तद्ब्रहीत्यर्थः ॥१८॥

हेतु और फलके कार्य-कारण-भावका असम्बन्धतादोवसे निरा-करण कर दिया जानेपर भो यदि तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु और फलमेंसे पहले कौन हुआ—सो बतलाओ;जिसकी पूर्वसिद्धिकी अपेक्षा-से पीछे होनेवालेकी सिद्धि मानी जाय?—यह इसका ताल्पर्यहै॥१८॥

अथैतन शक्यते वक्तुमिति अ मन्यसे, कि य

और यदि तुम ऐसा मानते हो कि यह नहीं बतलाया जा सकता

अशक्तिरपरिज्ञानं ऋमकोपोऽथ वा पुनः। एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता॥१६॥

यह अशक्ति (असामर्ध्य) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त क्रमका भी विपर्यय हो जाता है [क्योंकि इनके पूर्वापरत्वका ज्ञान न होनेसे इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा कोई नियम भी नहीं रह सकता ] । इस प्रकार उन बुद्धिमानोंने सर्वथा अजातिको ही प्रकाशित किया है ॥ १९॥

सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तत्त्वाविवेको मृढतेत्यर्थः । अथ वा
योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः
फलस्य सिद्धिः फलाच हेतोः
सिद्धिरितीतरेतरानन्तर्यलक्षणस्तस्य कोपो विपर्यासोऽन्यथाभावः
स्यादित्यभिप्रायः । एवं हेतुफलयोः कार्यकारणभावादुपपत्तेरजातिः सर्वस्यानुत्पत्तिः
परिदीपिता प्रकाशितान्योन्यपक्षदोषं व्रवद्भिर्वादिभिर्बुद्धैः
पण्डितेरित्यर्थः ॥ १९॥

यह अशक्ति [तुम्हारा ] अपिर-ज्ञान—तत्त्वका अविवेक अर्थात् म्ढ़ता ही है । अथवा तुमने जो एक-दूसरेका पौर्वापर्यरूप यह क्रम वतलाया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि होती है और फलसे हेतुकी, उसका कोप—विपर्यास अर्थात् अन्यथामाव हो जायगा—ऐसा इसका अभिप्राय है । इस प्रकार हेतु और फलका कार्य-कारणभाव असम्भव होनेके कारण एक-दूसरेके पक्षका दोष बतलाने-वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात् पण्डितोंने सबकी अजाति—अनुत्पत्ति ही प्रकाशित की है ॥ १९॥

नजु हेतुफलयोः कार्यकारणभाव इत्यसाभिरुक्तं शब्दमात्रमाश्रित्यच्छलमिदं त्वयोक्तं
पुत्राजनम पितुर्यथा, विषाणवचासंबन्ध इत्यादि । न
ह्यसाभिरसिद्धाद्धेतोः फलसिद्धिरसिद्धाद्धा फलाद्धेतुसिद्धिरभ्य-

पूर्व०-हमने जो कहा कि हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको पकड़कर छल्पूर्वक ऐसा कह दिया कि 'जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना है' '[दायें-वायें] सींगोंके समान [उनका परस्पर]सम्बन्ध ही नहीं हो सकता' इत्यादि। हमने असिद्ध हेतुसे फलकी सिद्धि अथवा असिद्ध फलसे हेतुकी सिद्धि कभी नहीं

पगता । किं तर्हि ? बीजाङ्कर-वत्कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यत इति ।

अत्रोच्यते- -

मानी । तो किर क्या माना है ? हम तो बीज और अङ्करके समान केवल उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं।

सिद्धान्ती—इसपर हमें यह कहना है कि:—

बीजाड कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः । न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥

बीहाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान है। और जो हेतु साध्यके ही सदश होता है वह साध्यकी सिद्धिमें उपयोगी नहीं होता ॥ २०॥

बीजाङ्कराख्यो दष्टान्तो यः स साध्येन तुल्यो बीजाङ्करदृष्टान्तस्य ममेत्यभिप्रायः । साध्यसमत्त्रम् ननु प्रत्यक्षः कार्यकारणभावो वीजाङ्कुर-योरनादिः १ न, पूर्वस्य पूर्वस्या-परवदादिमन्वाम्युपगमात् यथेदानीमुत्पन्नोऽपरोऽङ्करो बीजा-दादिमान्वीजं चापरगन्यसाद-क्रमेणोत्पन्नत्वा-**इ**रादिति दादिमत् । एवं पूर्वः पूर्वोऽङ्कुरो बीजं च पूर्वं पूर्वमादिमदेवेति

वीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है वह तो साध्यके ही समान है—ऐसा मेरा अभिप्राय है। यदि कहो कि बीज और अङ्करका कार्य-कारणभाव तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनमेंसे पूर्व-पूर्व [अङ्कर और फल] को परवर्तियों-के समान आदिमान् माना गया है। जिस प्रकार इस समय बीजसे उत्पन्न हुआ दूसरा अङ्कर आदिमान् है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान् है। इस प्रकार पूर्व-पूर्व अङ्कर और पूर्व-पूर्व बीज आदिमान् ही है।

प्रत्येकं सर्वस्य वीजाङ्कुरजात- अतः सम्पूर्ण बीजाङ्कुरवर्गका प्रत्येक स्यादिमन्वात्कस्यचिदप्यनादि-त्वानुपपत्तिः। एवं हेतुफलानाम्।

अथ बीजाङ्करसन्ततेरनादि-मन्वमिति चेत् ? न, वाजाङ्कर-संतितिनराप्तः एकत्वानुपपत्तेः । न वीजाङ्कर-

हि बीजाङ्कुरव्यति-रेकेण बीजाङ्करसन्ततिनीमैका-भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा तदनादित्ववादिभिः। तसात्स्रक्तं हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यत इति । तथा चान्य-दप्यनुपपत्तेर्नच्छलमित्यभिप्रायः। न च लोके साध्यसमी हेतुः साध्यसिद्धी सिद्धिनिमित्तं प्रयुज्यते प्रमाणकुशलैरित्यर्थः । हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्राभिप्रेतः, गमकत्वात् । प्रकृतो हि दृष्टान्तो न हेतुरिति ॥ २०॥

वीज और अङ्कर आदिमान् होनेके कारण किसीका भी अनादि होना असम्भव है । यही न्याय हेत् और फलके विषयमें भी समझना चाहिये।

यदि कहो कि बीजाङ्करपरम्परा तो अनादि हो ही सकती है; तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि उसका एकत्व नहीं माना गया। हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन करनेवालोंने बीज और अंकरसे भिन्न बीजाङ्करपरम्परा अथवा हेतु-फलप्रमप्रा नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः 'वे लोग हेतु और फलका अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं' यह कथन बहुत ठीक है। इसके सिवा अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा कथन छल नहीं है-ऐसा इसका तात्पर्य है । अभिप्राय यह है कि लोकमें प्रमाणकुशल पुरुषोंद्वारा साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही सदश हेतुका प्रयोग नहीं क्लिया जाता। यहाँ 'हेतु' शब्दका अभिप्राय दष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका ज्ञापक है; यहाँ दृष्टान्तका ही प्रकरण भी है-हेतुका नहीं ॥२०॥

### अजातवाद-निरूपण

कथं बुद्धैरजातिः परिदीपिते-त्याह—

पण्डितोंने अजातिको ही किस प्रकार प्रकाशित किया है १ इसपर कहते हैं—

पूर्वीपरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम् । जायमानाद्धि वै धर्मात्कथं पूर्वं न गृह्यते ॥ २१॥

[ हेतु और फलके ] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिका ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो उसका कारण क्यों न प्रहण किया जाता ? ॥ २१ ॥

यदेतद्वेतुफलयोः पूर्वापरापरि
इतनं तचैतदजातेः परिदीपकमववोधकमित्यर्थः । जायमानो हि
चेद्धमी गृद्धते, कथं तस्मात्पूर्वं क्यों न उत्पन्न करनेव क

यह जो हेतु और फलके पौर्वापर्यका अज्ञान है वह अजातिका ही
परिदीपक अर्थात् ज्ञापक है। यदि
कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया
जाता है तो उससे पूर्ववर्ती कारण
क्यों नहीं ग्रहण किया जाता?
उत्पन्न होनेवाली वस्तुको ग्रहण
करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्तिका कारण भी अवश्य ही ग्रहण
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य
और जनक पदार्थोंका सम्बन्ध
अनिवार्य है। इसल्ये तात्पर्य यह
है कि यह अजातिका ही प्रकाशक
है॥ २१॥

सदसदादिवादोंकी अनुपपात्त

इतश्च न जायते किंचित्, यजायमानं वस्तु—

इसलिये भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उत्पन्न होनेवाली वस्तु—

## स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते । सदसत्सदसद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते ॥ २२॥

स्रतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि सत्, असत् अथवा सदसत् ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती ॥ २२ ॥

खतः परत उभयतो वा सदसत्सदसद्वा न जायते न तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म संभवति । न तावत्स्वयमेवापरि-निष्पन्नात्स्वतः स्वरूपात्स्वयमेव जायते यथा घटस्तसादेव घटात्। नापि परतोऽन्यसादन्यो यथा घटात्पटः पटात्पटान्तरम् । तथा नोभयतः, विरोधातः यथा घटपटाभ्यां घटः पटो वा न जायते।

नजु मृदो घटो जायते पितुश्र पुत्रः । सत्यम्, अस्ति जायत इति प्रत्ययः शब्दश्र मृद्वानाम् ।

अपनेसे,दूसरेसे अथवा दोनोंहीसे सत्, असत् अथवा सदसद्रूपसे उत्पन्न नहीं होती-किसी भी प्रकार उसका जन्म होना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार घडा उसी घडे से उत्पन नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई भी वस्त खयं अपने अपरिनिष्वन ( पूर्णतया तैयार न हुए ) खरूपसे स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती । और न किसी अन्यसे ही अन्यकी उत्पत्ति हो सकती है: जैसे घटसे पटकी अथवा पटसे पटान्तरकी । तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं हो सकती: जिस प्रकार कि घट और पट दोनोंसे घट या पट कोई उत्पन्न नहीं हो सकता ।

यदि कहो कि मिद्दीसे घड़ा उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका जन्म होता है तो; ठीक है, परन्तु 'उत्पन्न होता है' ऐसा शब्द और उसकी प्रतीति मूर्खोंको ही हुआ।

तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्येते किं सत्यमेव तावृत परीक्ष्यमाणे म्पेति । यावता शब्दप्रत्ययविषयं वस्तु घट-पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत्। "वाचारम्भणम्" (छा० ६।१।४) इति श्रुतेः। सचेन जायते सत्त्वानमृश्पित्रा-दिवत् । यद्यसत्तथापि न जायतेsसत्त्वादेव शशतिपाणादिवत् । अथ सदसत्तथापि न जायते विरुद्धस्यैकस्यासंभवात् । अतो न किंचिद्रस्तु जायत इति सिद्धम्। पुनर्जनिरेव जायत क्रियाकारकफ**लैकत्वम्** अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं

करती है। विवेकी छोग तो उन शब्द और प्रतीतिकी—वे सत्य हैं अथवा मिध्या—इस प्रकार परीक्षा किया करते हैं। किन्तु परीक्षा की जानेपर तो शब्द और उसकी प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा पुत्रादिरूप वस्तु केवल शब्दमात्र ही है; जैसा कि ''वाचारम्भणम्'' इस्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है।

यदि वस्तु सत् (विद्यमान) है तो मृत्तिका और पिता आदिके समान सत् होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती । यदि असत् है, तो भी शशश्रङ्गादिके समान असत् होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती । और यदि सदसत् है तो भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाववाठी होनी असम्भव है । अतः यही सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती ।

स्तके विपरीत जिन (बौद्धों) के इसके विपरीत जिन (बौद्धों) के मतमें जन्मिक्रियाका ही जन्म होता है—इस प्रकार जो क्रिया, कारक और फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं वे तो विल्कुल ही

न्यायापेताः । इदमित्थमित्यव-धारणक्षणान्तरानवस्थानादननु-भृतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्च ॥ २२ ॥

युक्तिश्र्न्य हैं क्योंकि 'यह ऐसा है' इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे दूसरे ही क्षणमें स्थिति न रहनेके कारण [ पदार्थका अनुभव नहीं हो सकता]; और विना अनुभव हुए पदार्थकी रमृति होना असम्भव है ॥२२॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका सूचक है

किं च हेतुफलयोरनादित्वम-भ्युपगच्छता त्वया वलाद्धेतुफल-योरजन्मैवाभ्युपगतं स्यात् । तत्कथम् ?

यही नहीं, हेतु और फलका अनादित्व स्त्रीकार करनेवाले तुम्हारे द्वारा तो बलात्कारसे हेतु और फलकी अनुत्पत्ति ही स्त्रीकार कर ली गयी है। सो किस प्रकार ?

हेतुर्ने जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः । आदिर्ने विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्ने विद्यते ॥ २३॥

अनादि फलसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार खभावसे ही [अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि (कारण) नहीं होता उसका आदि (जन्म) भी नहीं होता ॥ २३॥

अनादेरादिरहितात्फलाद्धेतुर्न जायते । न ह्यनुत्पन्नादनादेः फलाद्धेतोर्जन्मेष्यते त्वया । फलं चादिरहितादनादेहेंतोरजात्स्व-भावत एव निर्निमित्तं जायत इति नाभ्युपगम्यते ।

अनादि अर्थात् आदिरहित फल-से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि फल्से तो तुम हेतुका जन्म मानते ही नहीं हो; और न ऐसा ही मानते हो कि अनादि—आदिरहित अर्थात् अजन्मा हेतुसे बिना किसी निमित्तके स्वभावतः ही फलकी उत्पत्ति हो जाती है ।

तसादनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया हेतुफलयोरजन्मैवास्युप-गम्यते । यसादादिः कारणं न विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः पूर्वोक्ता जातिर्न विद्यते । कारण-एव ह्यादिरभ्युपगम्यते नाकारणवतः ॥ २३ ॥

अतः हेतु और फलका अनादित्व माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका आदि-कारण नहीं होता उसका आदि अर्थात् पूर्वोक्त जन्म भी नहीं होता। जिसका कोई कारण होता है उसीका जन्म भी माना जाता है: कारणरहित पदार्थका नहीं ॥२३॥

--

बाह्यार्थवाद-निरूपण

उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरण- पूर्वीक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी चिकीर्षया पुनराक्षिपति इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं-

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा द्वयनाशतः।

संक्षेशस्योपलब्घेश्च परतन्त्रास्तिता मता॥ २४॥

प्रज्ञप्ति ( शब्दस्पर्शादि ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाह्यविषययुक्त ) मानना चाहिये; नहीं तो [ शब्दस्पर्शादि ] द्वैतका नाश हो जायगा। इसके सिग्र [अग्निदाह आदि ] क्लेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता-वलम्बियोंके शास्त्रद्वारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है।। २४॥

प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि-प्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वम्; निमित्तं कारणं विषय इत्ये-तत्सनिमित्तत्वं सविषयत्वं स्वात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्

प्रज्ञान अर्थात् शब्दादि-प्रतीति-का नाम प्रज्ञप्ति है। वह सनिमित्त है। निमित्त-कारण अर्थात् विषयको कहते हैं; अतः सनिमित्त—सविषय यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके सहित है-ऐसी हम । उसके विषय-प्रतिजानीमहे । न हि निविषया में ] प्रतिज्ञा करते हैं । [ अर्थात्

प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात् , तस्याः सनिमित्तत्वात् । अन्यथा निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीत-लोहितादिप्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य नाशतो नाशोऽभावः प्रसज्येते-त्यर्थः। न च प्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वातु । अतः प्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य दर्शनात, परेषां तन्त्रं परतन्त्र-मित्यन्यशास्त्रम्, तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान-व्यतिरिक्तस्यास्तिता मताभिष्रेता न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रख-रूपाया नीलपीतादिवाद्यालम्बन-वैचित्र्यमन्तरेण खभावभेदेनैव वैचित्रयं संभवति । स्फटिकस्येव नीलाद्यपाध्याश्रयैर्विना वैचित्र्यं न घटत इत्यभिप्रायः।

हमारा कथन है कि । प्रजिप्त यानी शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है। अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो शब्द, स्पर्श एवं नील, पीत और लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता-रूप हैतका नाश हो जायगा अर्थात् उसके नाश यानी अभावका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय-वैचित्रयरूप द्वैतका अभाव है नहीं। अतः प्रत्ययवैचित्रयरूप द्वैतकी उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके शास्त्र; उन परकीय तन्त्रोंका अर्थात् परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है।

केवल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञिति-की यह विचित्रता नील-पीतादि बाह्य आलम्बनोंकी विचित्रताके सिवा केवल स्वभावभेदसे ही होनी सम्भव नहीं है । ताल्पर्य यह है कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि उपाधियोंको आश्रय किये विना, यह विचित्रता नहीं हो सकती।

इतश्र परतन्त्राश्रयस्य बाह्याथे-स्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । संक्षेशनं संक्षेशो दुःखमित्यर्थः। उपलभ्यते ह्याग्रदाहादिनिमित्तं दुःखम् । यद्यग्न्यादिवाह्यं दाहादि-निमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्तं न स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप-लभ्येत । उपलभ्यते त् । अतस्तेन मन्यामहेऽस्ति बाह्योऽर्थ इति । न हि विज्ञानमात्रे संक्षेशो युक्तः, अन्यत्रादर्शनादित्यभिप्रायः।२४। ऐसा नहीं देखा गया।। २४ ॥

इसके सिवा इसिंटये भी दूसरों-के शास्त्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त बाह्य पदार्थींका अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि अग्निदाहादि-के कारणसे होनेवाला संक्लेश यानी दुःख उपलब्ध होता है । संक्रेशका अर्थ संक्रेशन अर्थात् दुःख है । यदि विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य पदार्थ न होता तो दाहादिजनित दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये था। किन्तु उपलब्ध होता ही है; इससे हम मानते हैं कि बाद्य पदार्थ अवस्य है। अभिप्राय यह है कि केवल विज्ञानमात्रमें क्लेश होना सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र

--

विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादनिषेध

। इस विषयमें हमारा कथन है कि प्रज्ञप्तेः सनिमित्तलमिष्यते युक्तिदर्शनात् । निमित्तस्यानिमित्तत्वसिष्यते भृतद्रशनात् ॥ २५॥

पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सिविषयत्व स्वीकार करते हो । परन्तु तत्त्वदृष्टिसे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २५ ॥

बाढमेवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं ठीक है, इस प्रकार दुःखमय द्वयसं क्रियोपलिब्धयुक्तिदर्शना- द्वैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार दिष्यते त्वया । स्थिरीभव तावन्वं युक्तिदर्शनं वस्तुनस्तथा-त्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र । ब्रहि किं तत इति ।

उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ-प्त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेर-निमित्तत्वमनालम्बनत्वं वैचित्र्या-हेतुत्विमष्यतेऽसाभिः । कथम् ? भूतदर्शनात्परमार्थदर्शनादित्ये-तत्। न हि घटो यथाभृतमृदूप-दर्शने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति, यथाश्वानमहिषः पटो वा तन्त-व्यतिरेकेण, तन्तवश्चांश्रव्यति-रेकेणेत्येवमुत्तरोत्तरभूतदर्शन आ शब्दप्रत्ययनिरोधान्नैव निमित्त-मुपलभामह इत्यर्थः। अथ वाभूतदर्शनाद्वाह्यार्थ-

स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा-

दाविव सर्पादेरित्यर्थः । भ्रान्ति-

माण्डु॰ ८—

तुम प्रज्ञप्तिका सिवपय्यं स्वीकार करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्शन वस्तुकी यथार्थताके ज्ञानमें कारण है'—अपने इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ।

बाह्यार्थवादी-कहिये, उससे क्या आपत्ति होती है ?

विज्ञानवादी-हमारा कथन है कि प्रज्ञित आश्रयरूपसे स्वीकार किये हए घटादि विषयका हम अविषयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व अर्थात् विचित्रताका अहेतुत्व मानते हैं। कैसे मानते हैं ? भूतदृष्टिसे अर्थात् परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार अश्वसे महिष पृथक है, उस प्रकार मत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होनेपर, घट उससे पृथक सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार तन्तुसे पृथक पट और अंशुसे पृथक तन्तु भी सिद्ध नहीं होते । ताल्पर्य यह है कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ तत्त्वको देखते-देखते शब्द प्रतीतिका निरोध हो जानेपर हम कोई भी विषय नहीं देखते।

अथवा [ यों समझो कि ] जिस प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित सर्पादि वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण हम बाह्यार्थोंको प्रतीतिका आलम्बन दर्शनविषयत्त्राच निमित्तस्या-निमित्तत्वं भवेत् । तदभावे-ऽभावात् । न हि सुषुप्तसमाहित-भ्रान्तिदर्शनाभाव मक्तानां आत्मव्यतिरिक्तो बाह्योऽर्थ उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगतं वस्त्वनुन्मत्तैरिप तथाभृतं गम्यते। एतेन द्वयदर्शनं संक्षेशोपलब्धिश्र प्रत्युक्ता ॥२५॥

नहीं मानते । भ्रान्तिदृष्टिके विषय होनेके कारण इन निमित्तोंका अ-निर्मित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव होनेपर इनकी भी उपलब्धि नहीं होती । सोये हुए, समाधिस्थ और मुक्त पुरुषोंको, उनकी भानितदृष्टिका अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं होती। उन्मत्त पुरुषको दिखायी देनेवाली वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको भी यथार्थ नहीं जान पड़ती । इस कथनसे द्वैतदर्शन और क्लेशकी उपलब्ध दोनोंहीका निराकरण किया गया है ॥ २५ ॥

यसात्रास्ति वाह्यं निमित्तमतः वयोंिक बाह्य विषय है ही नहीं, इसिल्ये—

चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च। अभूतो हि यतञ्चार्थों नार्थाभासस्ततः पृथक् ॥ २६ ॥

चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभासका ही ग्रहण करता है। क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसिलिये पदार्थाभास भी उस चित्तसे पृथक् नहीं है ॥ २६ ॥

लम्बनविषयम्, नाप्यशीमासं

चित्तं न स्पृशत्यर्थं वाद्या- | चित्त, चित्त होनेके कारण ही स्वप्नचित्तके समान, बाह्य आलम्बन-के विषयभूत किसी पदार्थको स्पर्श चित्तत्वात्स्वमचित्तवत् । अभूतो नहीं करता और न अर्थाभासको ही हि जागरितेऽपि स्वमार्थवदेव वाद्यः शब्दाद्यथीं यत उक्तहेतु-त्वाच । नाष्यर्थाभासिश्व-त्तात्पृथिक्चित्तमेव हि घटाद्यर्थ-वदवभासते यथा स्वमे ॥ २६॥

द्वक्तव्य इति । अत्रोच्यते 📉 इसपर कहते हैं —

प्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त हेतुसे ही स्वंप्तगत पदार्थोंके समान जागरित अवस्थामें भी शब्दादि बाह्य पदार्थ हैं नहीं, और न चित्तसे पृथक अर्थाभास ही है। घटादि पदार्थोंके समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वह स्वप्नमें भासा करता है।। २६॥

घटादिके न होनेपर भी चित्तको घटादिकी प्रतोति होना-यह तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्थामें अविपरीत (सम्यक्) ज्ञान कव होगा? यह वतलाना चाहिये। इसपर कहते हैं—

निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥

[ भूत, भविष्यत् और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी किसी विषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उसे विना निमित्तके ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? ॥ २७ ॥

निमित्तं विषयमतीतानागत-वर्तमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा चित्तं न स्पृशेदेव हि । यदि हि कचित् संस्पृशेत् सोऽविपर्यासः परमार्थ इति । अतस्तद्पेक्षया- अतीत, अनागत और वर्तमान— इन तीनों ही अवस्थाओंमें चित्त कभी निमित्त यानी विषयको स्पर्श नहीं करता । यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो 'वह अविपर्यास अर्थात् परमार्थ है' ऐसा माना जाता । अतः सति घटे घटाद्याभासता विपयोसः स्थान तु तदस्ति कदाचिदपि चित्तस्यार्थसंस्पर्शनम् । तसाद-निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य चित्तस्य भविष्यतिः न कथंचिद्धि-पर्यासोऽस्तीत्यभिप्रायः । अयमेव हि स्वभावश्चित्तस्य यदुतासित निमित्ते घटादौ तद्वदवभासनम्२७

उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर भी घटका प्रतीत होना विपर्यास कहलाता । किन्तु चित्तका पदार्थके साथ कभी स्पर्श है ही नहीं। अतः बिना निमित्तके ही उस चित्तको विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? तालर्य यह है कि उसे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्तका यहीं खभाव है कि घटादि निमित्तके न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती रहे ॥ २७ ॥

### विज्ञानवादका खण्डन

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमित्याद्ये-तदन्तं विज्ञानवादिनो बौद्धस्य वचनं बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेध-परमाचार्येणानुमोदितम् । तदेव हेतुं कृत्वा तत्पक्षप्रतिषेधाय तदिदम्रच्यते-

"प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्" (पचीसवें) श्लोकसे लेकर यहाँतक आचार्यने विज्ञानवादी बौद्धके, बाह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करने-वाले वचनका अनुमोदन किया। अब उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका प्रतिषेध करनेके लिये इस प्रकार कहा जाता है-

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । तस्य पश्यन्ति ये जातिं खेवै पश्यन्ति ते पद्म् ॥ २८॥

इसिंखेये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका दृश्य ही उत्पन्न होता है। जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकारामें [पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिह्न ) देखते हैं ॥ २८ ॥

यसादसत्येव घटादौ घटादा- क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके भासता चित्तस विज्ञानवादिना-

न होनेपर भी चित्तको घटादिकी प्रतीति होनी स्तीकार की है और भ्युपगता तदनुमोदि-तम् असाभिरपि भूतदर्शनात्, तसात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना-वभासतासत्येव जन्मनि युक्ता भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्, यथा चित्तदृश्यं न जायते।

अतस्तस्य चित्तस्य ये जाति पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि-कत्वदुः खित्वशून्यत्वानात्मत्वादि च, तेनैव चित्तेन चित्तस्वरूपं द्रष्ट्रमशक्यं पश्यन्तः खे पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम् । अत इतरेभ्योऽपि द्वैतिभ्यो-ऽत्यन्तसाहसिका इत्यर्थः।येऽपि श्रन्यवादिनः पश्यन्त एव सर्वश्चन्यतां खद्शेनस्यापि शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि साहसिकतराः खं ग्रिष्टिनापि जिघ्रक्षन्ति ॥ २८ ॥

यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका हमने भी अनुमोदन किया है, इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति-के अभावमें ही होनी सम्भव है। अतः जिस प्रकार चित्तके दश्यका जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त-की भी उत्पत्ति नहीं होती।

इसलिये जो विज्ञानवादी उस चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं अनात्मत्व आदि देखते हैं-उस चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको देखनेवाले वे निश्चय ही आकारामें पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैत-वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी हैं। और जो शून्यवादी सबकी शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं-वे आकाराको मुद्रीसे ही पकड़ना चाहते हैं ॥ २८॥

### उपक्रमका उपसंहार

उक्तैईतुभिरजमेकं ब्रह्मेति सिद्धं यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं तत्फलोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः—

पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है। अब, पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके फलका उपसंहार करनेके लिये यह श्लोक है—

अजातं जायते यस्माद्जातिः प्रकृतिस्ततः ।
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २६ ॥
क्योंकि अजन्मा [चित्त ] का ही जन्म होता है इसिल्ये अजाति
ही उसका स्वभाव है; और स्वभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं
होगी ॥ २९ ॥

अजातं यचित्तं ब्रह्मैव जायत इति वादिभिः परिकल्प्यते तदजातं जायते यसादजातिः प्रकृतिस्तस्य । ततस्तसादजात-रूपायाः प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म न कथंचिद्धविष्यति ॥ २९ ॥

अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है वही उत्पन्न होता है—ऐसी वादियों द्वारा कल्पना की जाती है; क्योंकि उस अजातका ही जन्म होता है इसिंछये अजाति उसका खभाव है। तब, इसींछिये उस अजातरूप खभावका जन्मरूप विपरीतभाव किसी प्रकार नहीं होगा ॥ २९॥

workson.

अयं चापर आत्मनः संसार-मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां दोष उच्यते-

आत्माके संसार और मोक्ष-दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व खीकार करनेवाठे वादियोंके पक्षका यह एक दूसरा दोष बतलाया जाता है—

### अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३०॥

अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी ॥ ३०॥

अनादेरतीतकोटिरहितस्य संसारस्यान्तवन्त्वं समाप्तिर्न सेत्स्यति युक्तितः सिद्धं नोप-यास्यति । न ह्यनादिः सन्नन्त-वान्कश्चित्पदार्थो दृष्टो लोके । वीजाङ्करसंबन्धनैरन्तर्यविच्छेदो दृष्ट इति चेत्, नः एकवस्त्व-भावेनापोदितत्वात् ।

तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्तिकालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न
भविष्यति, घटादिष्वदर्शनात्।
घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष
इति चेत्, तथा च मोक्षस्य
परमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहानिः।

अनादि—अतीतकोटिसे रहित संसारका अन्तवन्त्र अर्थात् समाप्त होना युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा। छोकमें कोई भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान् होता नहीं देखा गया है। यदि कहो कि वीजाङ्कुरसम्बन्धकी निरन्तरताका विच्छेद होता देखा गया है १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वीजाङ्कुरसन्तित कोई एक पदार्थ न होनेके कारण उसके अनादित्वका निराकरण तो पहले कर दिया गया है।

इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिके समय होनेवाले सादि मोक्षकी अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि घटादि [जन्य पदार्थों ] में ऐसा देखा नहीं गया । यदि कहो कि घटादिनाशके समान अवस्तुरूप होनेसे [मोक्षमें ] यह दोष नहीं आ सकता तो इससे मोक्षके पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इसके सिवा [ यदि मोक्षको असदूप ही माना जाय तो असत्त्वादव दिमत्त्वाभावश्च ॥ ३०॥

शश्विषाणस्येवा- भी ] शशश्वक्षेत्रे समान असत् होनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व-का अभाव ही है ॥ ३०॥



### प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेत्

### आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा [ अर्थात् असदूप ] ही है । ये पदार्थसमृह असत्के समान होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥

सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ३२ ॥

उन ( जाप्रत्-पदार्थों ) की सप्रयोजनता खप्तावस्थामें असिद्ध हो जाती है। अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्य। माने गये हैं ॥ ३२ ॥

कृतव्याख्यानी संसारमोक्षाभाव-श्लोकाविह प्रसङ्गेन पठितौ ॥ ३१-३२॥

वैतध्यप्रकरणमें इन श्लोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ संसार और मोक्षके अभावके प्रसङ्गमें उन्हें फिर पढ़ दिया है॥ ३१-३२॥

water

सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निद्र्शनात् । संवृतेऽस्मिन्प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः॥ ३३॥

जब कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण खन्नावस्थामें सभी पदार्थ मिथ्या हैं तो इस संक्वित स्थानमें (निरवकाश ब्रह्ममें) ही भूतोंका दर्शन कैसे हो सकता है ? ॥ ३३ ॥

भृतदर्भनादित्ययमर्थः प्रपञ्च्यत एतैः श्लोकैः ॥ ३३॥

निमित्तस्यानिमित्तत्विभिष्यते । इन श्लोकोंद्वारा "निमित्तस्यानि-मित्तत्वमिध्यते भूतद्शीनात्" (४।२५) इस श्लोकके ही अर्थका विस्तार किया गया है ॥ ३३ ॥



स्वमका मिथ्यात्वनिरूपण

न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्रतौ । प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तिस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥

देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता है [स्वप्नावस्थामें ] उसका नियम न होनेके कारण स्वप्नके पदार्थोंको उनके पास जाकर देखना तो सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस (स्वप्तदृष्ट ) देशमें नहीं रहता ॥ ३४॥

जागरिते गत्यागमनकालो नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या-नियमान्नियमस्याभावात्स्वमे न

जागृतिमें जो आने-जानेके समय और प्रमाणसिद्ध देश नियत हैं उनका नियम न होनेके कारण स्वप्नावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं देशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४॥ होता-यहइसका अभिप्राय है॥३४॥

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते । गृहीतं चापि यत्किचित्प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३५॥

[ स्त्रप्रावस्थामें ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह स्त्रप्रदर्शी पुरुष ] जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [खप्रावस्थामें] प्रहण किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ ॥

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य तदेव मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते। गृहीतं च यहिंकचिद्धिरण्यादि न प्रामोति । अतश्र न देशान्तर गच्छति खमें ॥ ३५॥

[ खप्रमें ] मित्रादिके मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और िउस समय ] उसने जो कुछ खर्णादि प्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता । इसलिये भी खप्तावस्थामें वह किसी देशान्तरको नहीं जाता ॥ ३५॥



स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् । यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम् ॥ ३६॥

स्त्रमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जैसा वह शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदृस्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥

खमे चाटन्द्रयते यः कायः सोऽवस्तकस्ततोऽन्यस्य देशस्यस्य पृथकायान्तरस्य यथा स्वमहत्र्यः कायोऽसंस्तथा सर्व चित्तदृश्यम-

खप्रमें घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह अवस्तु है, क्योंकि उस स्वप्नप्रदेशस्य शरीरसे मिन्न एक और शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जिस प्रकार सप्तमें दिखायी देनेवाला शरीर असत् है उसी प्रकार जागरित अवस्थामें सारा चित्तदृश्य, केवल वस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदृश्य- चित्तका ही दृश्य होनेके कारण,

त्वादित्यर्थः । स्वमसमत्वाद- असत् है-यह इसका ताल्पर्य है।

प्रकृत अर्थ यह हुआ कि खप्तके समान सञागरितमपीति प्रकरणार्थः ३६ होनेके कारण जाप्रत्-अवस्था भी असत् ही है ॥ ३६॥

स्वम और जायत्का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है

इतश्रासन्त्यं जाग्रद्वस्तुनः— जाग्रत्पदार्थोंकी असत्ता इसिंखिये भी है कि—

ग्रहणाज्जागरितवत्तद्धेतुः स्वप्न इष्यते। तद्धेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ॥ ३७ ॥

जाप्रत्के समान प्रहण किया जानेके कारण खप्न उसका कार्य माना जाता है । किन्तु जाप्रत्का कार्य होनेके कारण खप्रद्रष्टाके लिये ही जाग्रत्-अवस्था सत्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥

जागरितवज्ञागरितस्य इव ग्रहणाद्ग्राह्यग्राहकरूपेण खप्तस्य तज्ञागरितं हेतुरस्य खमस्य स स्वमस्तद्वेतुर्जागरितकार्यमिष्यंते । तद्धेतुत्वाजागरितकार्यत्वात्तस्यैव स्वमद्या एव सञ्जागरितं न त्वन्येषाम् । यथा स्वम इत्य-भिप्रायः।

जागरितके समान ही ग्राह्य-ग्राहकरूपसे खप्तका भी ग्रहण होनेसे इस खप्तावस्थाका जाग्रस् कारण है, इसलिये वह स्वप्नावस्था तद्रेतुक यानी जाग्रत्का कार्य मानी जाती है। तद्वेतक अर्थात् जाप्रत्का कार्य होनेके कारण उस सप्तद्रष्टाके ही लिये जाग्रत्-अवस्था सत्य है, औरोंके लिये नहीं; जैसा कि स्वम-यह इसका तालर्य है। यथा स्वमः स्वमद्दश एव सन्साध रणविद्यमानवस्तुवद्व-भासते तथा तत्कारणत्वा-त्साधारणविद्यमानवस्तुवद्व-भासमानं न तु साधारणं विद्यमानवस्तु स्वमवदेवेत्य-भिप्रायः ॥ ३७॥ जिस प्रकार खप्त खप्तद्रष्टाको ही सत् अर्थात् साधारण विद्यमान वस्तुके समान भासता है उसी प्रकार उसका कारण होनेसे जाप्रत्-की भी साधारण विद्यमान वस्तुके समान प्रतीति होती है। किन्तु वस्तुतः खप्तके समान ही वह साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं— यह इसका धीमप्राय है॥ ३०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ननु स्वमकारणत्वेऽपि जागरितवस्तुनो न स्वमवद-वस्तुत्वम् । अत्यन्तचलो हि स्वप्नो जागरितं तु स्थिरं लक्ष्यते ।

सत्यमेवमिववेकिनां स्यात्। विवेकिनां तु न कस्यचिद्रस्तुन उत्पादः प्रसिद्धोऽतः- शंका—सप्तके कारण होनेपर भी जाग्रत्पदार्थोंका स्वप्तके समान अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि स्वप्न तो अत्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाग्रत्-अवस्था स्थिर देखी जाती है।

समाधान-ठीक है, अविवेकियों-के लिये ऐसी बात हो सकती है; किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्तु-की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है। अत:—

उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजं सर्वमुदाहतम् । न च भृतादभृतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥ ३८॥

उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सत्र कुछ अज ही कहा जाता है। इसके सिवा सत् वस्तुसे असत्की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी नहीं सकती ॥ ३८॥

अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मैव सर्वमित्यजं सर्वमुदाहृतं वेदान्तेषु ''सबाह्याभ्यन्तरो (मु॰ उ॰ २।१।२) इति। यदपि मन्यसे जागरितात्सतो-ऽसत्खमो जायत इति तद्सत्। न भृताद्विद्यमानादभूतस्यासतः सम्भवोऽस्ति लोके । न ह्यसतः शशविषाणादेः सम्भवो दृष्टः कथिश्वदिष ॥ ३८॥

ननूक्तं त्वयैव खमो जागरित-कार्यमिति तत्कथम्रत्पादोऽप्रसिद्ध इत्युच्यते ?

शृणु तत्र यथा कार्यकारण-भावोऽसाभिरभिष्रेत इति-

उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब कुछ आत्मा ही है; इसिछिये वेदान्तोंमें ''सवाग्राभ्यन्तरो ह्यजः'' इत्यादि रूपसे सबको अज ही कहा है। और तुम जो मानते हो कि सत् जाप्रत्से असत् स्वप्नकी उत्पत्ति होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि लोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत्-का जन्म नहीं हुआ करता । शश-शृङ्गादि असत्पदार्थोंका जन्म किसी भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥ ---

> शंका-यह तो तुम्हींने कहा था कि स्वप्त जागरितका कार्य है; फिर ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती ?

> समाधान-हम जिस प्रकार उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, सो सुनो-

असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः। असत्स्वप्नेऽपि दृष्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३६॥

[जीव] जाप्रत्-अवस्थामें असत्पदार्थोंको देखकर उन्हींके संस्कारसे युक्त हो उन्हें खप्नमें देखता है, किन्तु खप्नात्रस्थामें भी असत्पदार्थोंको ही देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥

असद्विद्यमानं रज्जुसर्प-। जागरित अवस्थामें असत् अर्थात् रञ्जुमें सर्पके समान कल्पना किये विद्वकित्तं वस्तु जागरिते दृष्ट्वा हुए अविद्यमान पदार्थीको देखकर

तद्भावभावितस्तन्मयः स्वप्नेऽपि जागरितवद्ग्राद्यग्राह्यग्रह्यरूपेण विकल्पयन्पत्र्यति । तथासत्स्वमे -ऽपि दृष्या चप्रतिवुद्धो न पत्र्य-त्यविकल्पयन् । च शब्दात्तथा जागरितेऽपि दृष्या स्वप्ने न पत्र्यति कदोचिदित्यर्थः । तसा-जागरितं स्वमहेतुरुच्यते न तु परमार्थसदिति कृत्वा ॥ ३९॥ उनके भावसे भावित हो स्वप्तमें भी तन्मयभावसे जागरितके समान प्राह्म-प्राहकरूपसे विकल्प करता हुआ उन्हें देखता है। तथा स्वप्तमें भी असत्पदार्थोंको देखकर जागनेपर विकल्प न करनेके कारण उन्हें नहीं देखता। 'च' शब्दसे यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार कभी जाप्रत्में देखकर भी उन पदार्थोंको स्वप्तमें नहीं देखता। इसील्ये यह कहा जाता है कि जाप्रत्-अवस्था स्वप्तका कारण है, उसे परमार्थसत् मानकर ऐसा नहीं कहा जाता॥ ३९॥

परमार्थतस्तु न कस्यचित्केन- | चिद्पि प्रकारेण कार्यकारणभाव | उपपद्य ते । कथमृ ?—

परमार्थतः तो किसीका किसी भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना सम्भव नहीं है । किस प्रकार ? [सो वतलाते हैं—]

नास्त्यसद्धेतुकमसत्सद्सद्धेतुकं तथा। सच्च सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकमसत्कुतः॥ ४०॥

न तो असत्पदार्थ ही असत् कारणवाला है और न सत् पदार्थ ही असत् कारणवाला है। इसी प्रकार सत् पदार्थ भी सत् कारणवाला नहीं है; फिर असत् पदार्थ ही सत् कारणवाला कैसे हो सकता है ? ॥ १०॥

नास्त्यसद्धेतुकमसच्छश-विषाणादि हेतः कारणं यस्यासत एव खकुसुमादेस्तदसद्वेतकमसन्न विद्यते। तथा सदिप घटादि-वस्तु असद्धेतुकं शशविषाणादि-कार्यं नास्ति । तथा विद्यमानं घटादि विद्यमान-घटादिवस्त्वन्तरकार्यं नास्ति । सत्कार्यमसत्कृत एव सम्भवति ? चान्यः कार्यकारणभावः सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुष्? अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य-कारणभावः कस्यचिदित्य-भिप्रायः ॥ ४० ॥

असत् कारणवाला असत्पदार्थ भी नहीं है-जिस आकाशपुष्प आदि असत्पदार्थका कोई शश-श्रङ्गादि असत् कारण हो ऐसा कोई असद्भेतुक असत् पदार्थभी विद्यमान नहीं है। तथा घटादि सद्दस्त भी असद्भेतक अर्थात् शशविषाणादि [असत्पदार्थ ]का कार्य नहीं है । इसी प्रकार सत् यानी विद्यमान घट आदि किसी अन्य सद्वस्तुका भी कार्य नहीं है। फिर सत्का कार्य असत् ही कैसे हो सकता है? इनके सिवा किसी अन्य कार्य-कारण भावकी न तो सम्भावना है और न ही की जा सकती है। अतः तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके लिये तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण-भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४०॥ ---

पुनरिप जाग्रत्स्त्रमयोरसतोरिप कार्यकारणभावाशङ्कामपनयन्

आह-

जाग्रत् और खप्त असत् होनेपर भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध-में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति करते हुए फिर भी कहते हैं—

विपर्यासाद्यथा जाग्रदिचन्त्यान्भृतवत्स्पृशेत् । तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यति ॥ ४१॥

जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थींको यथार्थवत् ग्रहण करता है उसी प्रकार खप्तमें भी भ्रान्तिवश [ खप्तकालीन ] पदार्थोंको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता है ॥ ४१ ॥

तिपर्यासाद्विवेकतो यथा जाग्रजागरितेऽचिन्त्यान्भावान-शक्यचिन्तनीयान् रज्जुसर्पादीन् भूतवत्परमार्थवत्सपृशक्तिव वि-कल्पयेदित्यर्थः कश्चिद्यथा, तथा स्वमे विपर्यासाद्धस्त्यादीन्धर्मान् पश्यक्तिव विकल्पयतिः तत्रैव पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य-मानानित्यर्थः॥ ४१॥

जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास अर्थात् अविवेकके कारण जाप्रत्-अवस्थामें रञ्जु-सर्पादि अचिन्तनीय अर्थात् जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थोंको भूत— परमार्थवत् स्पर्श करते हुए-से कल्पना करता है । उसी प्रकार खप्रमें विपर्यासके कारण ही वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा कल्पना करता है; अर्थात् उन्हें वह उसी अवस्थामें देखता है, न कि जाप्रत्से उत्पन्न होते हुए ॥४१॥

→<del>{</del>(**!**(!))

जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है ?

## उपलम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम् । जातिस्तुं देशिता बुद्धैरजातेस्त्रसतां सदा॥ ४२॥

[ वस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण जो पदार्थीकी सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वानोंने सर्वदा उन्हींके लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥

यापि बुद्धैरद्वैतवादिभिर्जा-तिर्देशितोपदिष्टा, उपलम्भनम् उपलम्भस्तसादुपलक्धेरित्यर्थः; समाचाराद्वर्णाश्रमादिधर्मसमा-चरणात् , ताम्यां हेतुभ्यामस्ति-वस्तुत्ववादिनाम् अस्ति वस्तु-भाव इत्येवं वदनशीलानां

तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानींने जो जाति (जगत्की उत्पत्ति ) का
उपदेश दिया है [ उसका यह
कारण है—] उपलम्भनका नाम
उपलम्भ है उस उपलम्भ अर्थात्
उपलब्धिसे और समाचार—वर्णाश्रमादि धर्मींके सम्यक् आचरणसे—
इन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका
अस्तित्व माननेवाले अर्थात् '[ द्वैत
पदार्थोंका] वस्तुत्व है' ऐसा कहने-

दृढाग्रहवतां श्रद्दधानानां मन्द-विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा देशिता जातिः । तां गृह्णन्त तावत् । वेदान्ताभ्यासिनां त खयमेवाजाद्वयात्मविषयो विवेको भविष्यतीति न तु परमाथ-बुद्धचा। ते हि श्रोत्रियाः स्थूल-बुद्धित्वादजातेः अजातिवस्तुनः सदा त्रखन्त्यात्मनाशं मन्यमाना अविवेकिन इत्यर्थः । उपायः सोऽवतारायेत्युक्तम् ॥ ४२ ॥

वाले दढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द विवेकशील पुरुषोंको [ ब्रह्मात्मैक्य-बोधकी प्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय-रूपसे उस जातिका उपदेश दिया है। जिसमें उनका यही तालप है कि ] ' अभी वे भले ही उसे खीकार कर छें,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते-करते उन्हें खयं ही अजन्मा और अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो जायगा' उन्होंने परमार्थबुद्धिसे उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि वे केवल श्रुति-परायण अविवेकी लोग स्थ्लबुद्धि होनेके अपना नाश मानते हुए अजाति अर्थात् जन्मरहित वस्तुसे सदा भय मानते हैं-यह इसका तालर्य है। यही बात हमने ''उपायः सोऽत्रता-राय" इत्यादि श्लोकमें ( अद्वैतप्रकरण श्लो० १५ में ) कही है ॥४२॥

---

सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति

अजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये । जातिदोषा न सेत्स्यन्तिदोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥

द्दैतकी उपलब्धिके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हैं अजातिसे भय माननेवाले उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं हो सकते, [क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमें प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं]। [और यदि होगा भी तो] थोड़ा-सा ही दोष होगा ॥ ४३॥

ये चैवमुपलम्भात्समाचाराचाजातेरजातिवस्तुनस्नसन्तोऽस्तिवस्त्वित्यद्वयादात्मनो वियन्ति
विरुद्धं यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्त
इत्यर्थः । तेषामजातेस्नसतां
श्रद्धधानानां सन्मार्गावलम्बनां
जातिदोषा जात्युपलम्भकृता
दोषा न सेत्स्यन्ति सिद्धिं
नोपयास्यन्ति, विवेकमार्गप्रवृत्तत्वात् । यद्यपि कश्चिद्दोषः
स्यात्सोऽप्यल्प एव भविष्यति ।
सम्यग्दर्शनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः
॥ ४३॥

जो छोग इस प्रकार [पदार्थोंकी] उपलब्धि और [वर्णाश्रमादिके] आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुसे डरनेवाले हैं और 'द्वैत पदार्थ है' ऐसा समझकर अद्धय आत्मासे विरुद्ध चलते हैं, अर्थात् द्वैत स्वीकार करते हैं, उन अजातिसे भय माननेवाले श्रद्धालु और सन्मार्गावलम्बी पुरुषोंको जातिदोष—जातिकी उपलब्धिके कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें प्रवृत्त हैं। और यदि कुछ दोष होगा भी तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात् केवल सम्यग्दर्शनकी अप्राप्तिके कारण होनेवाला दोष ही होगा। ४३।

\*\*\*\*\*\*\*

उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता

नन्पलम्भसमाचारयोः प्रमाणत्वाद्स्त्येव द्वैतं वस्त्वितः, नः
उपलम्भसमाचारयोर्व्यभिचारात्।
कथं व्यभिचार इत्युच्यते—

यदि कहो कि उपलब्धि और आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये दैतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण-का तो व्यभिचार भी होता है। किस प्रकार व्यभिचार होता है? सो बतलाया जाता है—

# उपलम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । उपलम्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥

उपलिध और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको ['हाथी है'-इस प्रकार] कहा जाता है उसी प्रकार उपलिध और आचरणके कारण 'वस्तु है' ऐसा कहा जाता है।। ४४॥

उपलभ्यते हि मायाहस्ती हस्तीव हस्तिनमिवात्र समा-चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति-सम्बन्धिमिधमहस्तीति चोच्यते-ऽसन्तिप् यथा तथैगोपलम्भात्समा-चाराद्द्वैतं भेदरूपमस्ति वस्त्वि-त्युच्यते । तसान्नोपलम्भसमा-चारौ द्वैतवस्तुसद्भावे हेत् भवत इत्यभित्रायः ॥ ४४ ॥

हाथीके समान ही मायाजनित हाथी भी देखनेमें आता है। हाथी-के समान ही यहाँ [मायाहस्तीके साथ] भी बन्धन आरोहण आदि हस्ति-सम्बन्धी धर्मोंद्वारा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार असत् होने-पर भी वह 'हाथी है' ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरणके कारण भेदरूप द्वैत-बस्तु है—ऐसा कहा जाता है। अतः अभिप्राय यह है कि उपलब्धि और आचरण दैत बस्तुके सद्भावमें कारण नहीं हैं॥ ४४॥

परमार्थ वस्तु क्या है ?

कि पुनः परमार्थसद्वस्तु | यदास्पदा जात्याद्यसद्बद्धय | इत्याह- अच्छा तो जिसके आश्रयसे जाति आदि असद्बुद्धियाँ होती हैं वह-परमार्थ वस्तु क्या है ? इसपर कहते हैं—

# जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च । अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥ ४५॥

जो कुछ जातिके समान भासनेवाला, चलके समान भासनेवाला और वस्तुके समान भासनेवाला है वह अज, अचल और अवस्तुरूप शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५॥

अजाति सञ्जातिवदवभासत इति जात्याभासम् । तद्यथा देवदत्तो जायत इति । चलाभासं चलमिवाभासत इति । यथा स एव देवदत्तो गच्छतीति। वस्त्वाभासं वस्त द्रव्यं धर्मि तद्वद्वभासत इति वस्त्वाभासम्। यथा स एव देवंदत्तो गौरो दीर्घ इति । जायते देवदत्तः स्पन्दते दीर्घो गौर इत्येवमवभासते। परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम-द्रव्यं च । किं तदेवंप्रकारम् ? विज्ञानं विज्ञप्तिः । जात्यादि-रहितत्वाच्छान्तम् । अत एवाद्वयं च तदित्यर्थः ॥ ४५ ॥

जो अजाति होकर भी जातिवत प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त उत्पन्न होता है। जो चलके समान प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं; जैसे-वही देवदत्त जाता है। 'वस्त्वाभासम्'-वस्तु धर्मी द्रव्यको कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत हो वह वस्त्वाभास है । जैसे-वही देवदत्त गौर और दीर्घ है। देवदत्त उत्पन्न होता है, चलता है तथा वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, अचल, अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही है। ऐसा वह कौन है? [इसपर कहते हैं-] विज्ञान अर्थात् विज्ञप्ति तथा वह जाति आदिसे रहित होनेके कारण शान्त है और इसीसे अद्भय भी है-ऐसा इसका तात्पर्य है।। ४५॥

एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः । एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६॥

इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने गये हैं। ऐसा जाननेवाळे लोग ही भ्रममें नहीं पड़ते॥ ४६॥

एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो-ऽजाः स्पृता ब्रह्मविद्धिः । धर्मा इति बहुवचनं देहभेदानुविधा-यित्वादद्वयस्यैवोपचारतः ।

एवमेव यथोक्तं विज्ञानं जात्यादिरहितमद्वयमात्मतत्त्वं विजानन्तस्त्यक्तवाह्यैषणाः पुनर्न पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे विप-र्यये। "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" (ई० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ॥४६॥ इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे ही चित्तका जन्म नहीं होता, और इसीसे ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी आत्माओंको अजन्मा माना है। भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन करने-वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके लिये ही उपचारसे 'धर्माः' इस बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

इसी प्रकार—उपर्युक्त विज्ञानको अर्थात् जाति आदिरहित अद्वितीय आत्मतत्त्रको जाननेवाछे बाद्य एष्णाओं से मुक्त हुए छोग फिर विपर्यय अर्थात् अविद्यारूप अन्धकार-के समुद्रमें नहीं गिरते। "उस अवस्थामें एकत्व देखनेवाछे पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है?" इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही बात प्रमाणित होती है ॥४६॥

विज्ञानाभासमें अलातस्मुरणका दृष्टान्त

यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्च-यिष्यनाह—

पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका ही विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये कहते हैं—

# ऋजुवऋ।दिकाभासमलातस्पन्दितं यथा । ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥

जिस प्रकार अलात (उल्का) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आदि रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और ग्राहक आदि रूपोंमें भास रहा है ॥ ४७॥

यथा हि लोक ऋजुवकादिप्रकाराभासमलातस्पन्दितग्रुल्काचलनं तथा ग्रहणग्राहकाभासं
विषयिविषयाभासमित्यर्थः। किं
तिर्धिज्ञानस्पन्दितम्। स्पन्दितमिव स्पन्दितमिवयया। न

ह्यचलस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति।
अजाचलमिति ह्युक्तम्॥ ४७॥

जिस प्रकार लोकमें सीधे-टेढ़े आदि रूपोंमें भासमान होनेवाला अलातका स्पन्द अर्थात् उल्का (जलती हुई बनैती) का यूमना ही है, उसी प्रकार प्रहण और प्राहकरूपसे भासनेवाला अर्थात् इन्द्रिय और विश्वयरूपसे भासनेवाला अर्थात् इन्द्रिय और विश्वयरूपसे भासनेवाला भी है । वह कौन है शविज्ञानका स्पन्द, जो अविद्याके कारण ही स्पन्दके समान स्पन्दसा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, क्योंकि [उपर्युक्त श्लोक ४५ में ही] 'वह अज और अचल है' ऐसा कहा जा चुका है ॥ ४७॥

--{E

अस्पन्दमानमलातमनाभासमजं यथा । अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८ ॥

जिस प्रकार स्पन्दनरहित अलात आभासशून्य और अज है उसी प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है ॥ ४८॥

अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं

तदेवालातमृज्वाद्याकारेणाजाय
मानमनाभासमजं यथाःतथाविद्यया

स्पन्दमानमविद्योपरमेऽस्पन्दमानं

जात्याद्याकारेणानाभासमजमचलं

भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८॥

जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द-मान—स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु आदि आकारोंमें भासित न होनेके कारण अनाभास और अज रहता है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित होनेवाला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित न होकर अनाभास, अज और अचल हो जायगा—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ४८॥

क च— । इसके सिवा— अलाते स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दाञ्चालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४६॥

अठातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न वे अलातमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४९ ॥

तसिनेवालाते स्पन्दमान
ऋजुनक्राद्याभासा अलातादन्यतः
कृतश्चिदागत्यालाते नैव भवन्ति
इति नान्यतोभ्रवः । न च तसानिस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गताः।
न च निस्पन्दमलातमेव प्रविशन्ति ते ॥ ४९ ॥

उस अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे सीधे-टेढ़े आदि आभास अलातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर अलातमें उपस्थित नहीं हो जाते; अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी नहीं हैं। तथा निस्पन्द हुए उस अलातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न उस निस्पन्द अलातमें ही प्रवेश कर जाते हैं।।४९॥ किं च-

इसके अतिरिक्त--

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः।

विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥ ५०॥

उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं निकले हैं । इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके विषयमें भी समझना चाहिये ॥ ५०॥

न निर्गता अलातात्त आभासा
गृहादिवदुद्रव्यत्वाभावयोगतः—
द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्, तदभावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वाभावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेर्वस्तुत्वाभावादित्यर्थः; वस्तुनो हि
प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः ।
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथैव
स्युराभासस्याविशेषतस्तुल्यत्वात् ॥ ५०॥

द्रव्यत्वाभावयोगके कारण—द्रव्य-के भावका नाम द्रव्यत्व है उसके अभावको द्रव्यत्वाभाव कहते हैं उस द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात् द्रव्यत्वा-भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व-का अभाव होनेसे वे आभास घर आदि-से निकलनेके समान अलातसे भी नहीं निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो वस्तुके ही सम्भव हैं, अवस्तुके नहीं। विज्ञानमें [प्रतीत होनेवाले] जात्यादि आमास भी ऐसे ही समझने चाहिये, क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे उनकी तुल्यता है।। ५०॥

--

कथं तुल्यत्वमित्याह—

उनकी तुल्यता किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विश्नन्ति ते ॥ ५१॥

## न निर्गतास्ते विज्ञानाद्द्रव्यत्वाभावयोगतः । कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते॥ ५२॥

विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आमास किसी अन्य कारणसे नहीं होते तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ५१ ॥ द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय (अनिर्वचनीय) हैं ॥५२॥

अलातेन समानं सर्वं विज्ञानस्य । सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञानेऽचले किंकृता इत्याह । कार्य-कारणताभावाज्ञन्यजनकत्वानुप-पत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्ते यतः सदैव ।

यथासत्स्वृज्वाद्याभासेषु ऋ-ज्वादिबुद्धिर्दृष्टालातमात्रे तथा-सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे जात्यादिबुद्धिर्मृषैवेति सम्रदा-यार्थः ॥५१-५२॥ विज्ञानके विषयमें भी सब कुछ अछातके ही समान है। नित्य अचछ रहना—यही विज्ञानकी विशेषता है। अचछ विज्ञानमें जाति आदि आभास किस कारणसे होते हैं? इसपर कहते हैं—क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव अर्थात् अभाव-रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही अचिन्तनीय हैं।

[इन दोनों श्लोकोंका] सम्मिलित अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋज (सरल) आदि आमासोंके न होनेपर भी अलातमात्रमें ही ऋज आदि बुद्धि होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान-मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिध्या ही है ॥ ५१-५२ ॥ आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ?

अजमेकमात्मतत्त्वमिति स्थितं तत्र यैरपि कार्यकारणभावः कल्प्यते तेषाम्— यह निश्चय हुआ कि एक अजन्मा आत्मतत्त्व है। उसमें जो लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना करते हैं उनके मतमें भी—

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥

द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३॥

द्रव्यं द्रव्यस्थान्यस्थान्यद्वेतुः कारणं स्थान्न तु तस्यैव तत्। नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणंस्वतन्त्रं दृष्टं लोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा-मात्मनाम्रुपपद्यतेऽन्यत्वं वा कृत-श्रिद्येनान्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं वा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रव्यत्वा-दनन्यत्वाच न कस्यचित्कार्यं कारणं वात्मेत्यर्थः ॥५३॥

अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्रव्य ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य-का वही। और जो वस्तु द्रव्य नहीं है उसे लोकमें किसीका स्वतन्त्र कारण होता नहीं देखा। तथा आत्माओंका द्रव्यव अथवा अन्यव किसी मी प्रकार सम्भव नहीं है, जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो सकें। अतः तात्पर्य यह है कि अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण आत्मा किसीका भी कार्य अथवा कारण नहीं है॥ ५३॥

एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं ापि न धर्मजम् । एवं हेतुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४॥

इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ है । अतः मनीषी छोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥

एवं यथोक्तेभ्यो हेत्भ्य आत्म-विज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्यधर्मा नापि बाह्य-धर्मजं चित्तम् । विज्ञानखरूपा-भासमात्रत्वात्सर्वधर्माणाम् । एवं न हेतोः फलं जायते नापि फला-द्वेतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतु-फलाजातिं प्रविशन्त्यध्यवस्यन्ति आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः ।५४॥ अभाव ही देखते हैं ॥५४॥

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे चित्त आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही धर्म विज्ञानखरूपके आभासमात्र हैं। इस प्रकार न तो हेत्रसे फलकी उत्पत्ति होती है और न फलसे हेतुकी । अतः मनीषी लोग हेतु और फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता लोग आत्मामें हेत् और फलका

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हेत्-फलभावके अभिनिवेशका फल

ये पुनर्हेतुफलयोरभिनिविष्टा-स्तेषां किं स्यादित्युच्यते - धर्मा-धर्माख्यस्य हेतोरहं कर्ता मम धर्माधर्मी तत्फलं कालान्तरे कचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्य इति--

किन्त जिनका हेतु और फलमें अभिनिवेश है उनका क्या होगा ? इसपर कहा जाता है-धर्माधर्मसंज्ञक हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी प्राणीके शरीरमें उत्पन होकर उनका फल भोगूँगा-इस प्रकार

यावद्रेतुफलावेशस्तावद्रेतुफलोद्भवः हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५ ॥ जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी उत्पत्ति भी है। हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और फल्रूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ।

यावद्धेतुफलयोरावेशो हेतुफलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणं
तिचित्ततेत्यर्थः, तावद्धेतुफलयोरुद्भवो धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य
चानुच्छेदेन प्रष्टतिरित्यर्थः ।
यदा पुनर्मन्त्रौषधिवीर्येणेव
ग्रहावेशो यथोक्ताद्धैतदर्शनेनाविद्योद्भृतहेतुफलावेशोऽपनीतो
भवति तदा तिसन्क्षीणे नास्ति
हेतुफलोद्भवः ॥ ५५॥

जबतक हेतु और फलका आवेश —हेतुफलाग्रह अर्थात् उन्हें आत्मामें आरोपित करना यानी तचित्तता है, तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति भी है अर्थात् तबतक धर्माधर्म और उनके फलकी अविच्छिन प्रवृत्ति भी है। किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधि-की सामर्थ्यसे ग्रहके आवेशके समान उपर्युक्त अद्वैतवोधसे अविद्याजनित हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो जाता है उस समय उसके क्षीण हो जानेपर हेतु और फलकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५॥

क्ति-फलके अभिनिवेशमें दोष

यदि हेतुफलोद्भवस्तदा को | दोष इत्धुच्यते—

यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति रहे तो इनमें दोष क्या है ? सो बतलाते हैं—

यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः । क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६॥

जनतक हेतु और फलका आग्रह है तनतक संसार नदा हुआ है। हेतु और फलका आनेश नष्ट होनेपर निद्वान् संसारको प्राप्त नहीं होता ॥ ५६॥ यावत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफला-वेशो न निवर्ततेऽश्वीणः संसार-स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः। श्वीणे पुनर्हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते कारणाभावात् ॥ ५६॥

जबतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता तबतक संसार क्षीण न होकर विस्तृत होता जाता है। किन्तु हेतुफलावेशके क्षीण होनेपर, कोई कारण न रहनेसे, विद्वान् संसारको ग्राप्त नहीं होता॥ ५६॥

नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य चोत्पत्तिविनाशावुच्येते त्वया ?

श्रुण-

शंका—अजन्मा आत्मासे भिन्न तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु और फल तथा संसारके उत्पत्ति-विनाशका तुम कैसे वर्णन कर रहे हो ?

समाधान-अच्छा, सुनो-

संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै । सद्भावेन हाजं सर्वभुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७॥

सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं; इसिलिये वे नित्य नहीं हैं। परमार्थदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही है; इसिलिये किसीका विनाश भी नहीं है। ५७॥

संवृत्या संवरणं संवृति-रिवद्याविषयो लौकिको व्यव-हारस्तया संवृत्या जायते सर्वम् । वेनाविद्याविषये शाश्वतं नित्यं नास्ति वै। अत उत्पत्तिविनाश- 'संदृत्या'—संदरण अर्थात् अविद्याविषयक लैकिक व्यवहारका नाम संवृति है; उस संवृतिसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। अतः उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी वस्तु शाश्वत—नित्य नहीं है। इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशील संसार लक्षणः संसार आयत इत्युच्यते। परमार्थसद्भावेन त्वजं सर्वमात्मैव यस्मात् । अतो जात्यभावा-दुच्छेदस्तेन नास्ति वै कस्य-चिद्धे तुफलादेरित्यर्थः ॥ ५७॥ ऐसा इसका तात्पर्य है ॥५७॥

विस्तृत है-ऐसा कहा जाता है: क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्मका अभाव होनेके कारण किसी भी हेत या फल आदिका उच्छेद नहीं होता-

\*\*5000000

जीवोंका जन्म मायिक है

धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥

धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते । उनका जन्म मायाके सदश है और वह माया भी [वस्तुत:] है नहीं ॥ ५८ ॥

येऽप्यात्मानोऽन्ये च धर्मा जायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येवं-प्रकारा यथोक्ता संवृतिर्निर्दिश्यत इति संवृत्यैव धर्मा जायन्तेः न ते तस्वतः परमार्थतो जायन्ते। यत्पुनस्तत्सं वृत्या जन्म तेषां धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया जन्म तथा तन्मायोवमं प्रत्ये-

जो भी आत्मा तथा दूसरे धमें 'उत्पन्न होते हैं'-इस प्रकार कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके सभी धर्म संवृतिसे ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ 'इति' शब्दसे इससे पहले स्लोकमें कही हुई संवृतिका निर्देश किया गया है। वे तत्त्वतः-परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोंका जो संवृतिसे होनेवाला जन्म है वह ऐसा है जैसे मायांसे होनेवाला जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके सदश समझना चाहिये।

माया नामवस्तु तर्हि? नैवम्; सा च माया न विद्यते, मायेत्य-विद्यमानस्याख्येत्यभित्रायः॥५८॥

तब तो माया एक सत्य वस्तु सिद्ध होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह माया भी है नहीं। तात्पर्य यह है कि 'माया' यह अविद्यमान वस्तुका ही नाम है।।५८।।

कथं मायोपमं तेषां धर्माणां | जन्मेत्याह—

उन धर्मोंका जन्म मायाके सदश किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

यथा मायामयाद्वीजाज्ञायते तन्मयोऽङ्कुरः । नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्वर्मेषु योजना ॥ ५६॥

जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है, और वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान् ही, उसी प्रकार धर्मीके विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥

यथा मायामयादाम्रादिवीजाजायते तन्मयो मायामयोऽङ्करो नासावङ्करो नित्यो न
चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्तद्वदेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना युक्तिः। न तु परमार्थतो
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत
इत्यर्थः॥ ५९॥

जिस प्रकार मायामय आम आदिके बीजसे तन्मय अर्थात् मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है और वह अङ्कुर न तो नित्य ही होता है और न नारावान् हो, उसी प्रकार असत्य होनेके कारण धर्मोंमें भी जन्म-नारादिकी योजना—युक्ति है। तात्पर्य यह है कि परमार्थतः धर्मोंका जन्म अथवा नारा होना सम्भव नहीं है ॥५९॥

#### आत्माकी अनिर्वचनीयता

### नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा । यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६०॥

इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोंमें नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्त्वमें [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं कहा जा सकता ॥ ६०॥

परमार्थतस्त्वात्मखजेषु नित्यैकरसविज्ञप्तिमात्रसत्ताकेषु शाश्वतोऽशाश्वत इति वा नाभिधा
नाभिधानं प्रवर्तत इत्यर्थः। यत्र
येषु वर्ण्यन्ते यैरर्थास्ते वर्णाः
शब्दा न प्रवर्तन्तेऽभिधातुं प्रकाशियतुं न प्रवर्तन्ते इत्यर्थः।
इवमेवमिति विवेको विविक्तता
तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते।
"यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै०
उ०२।४।१) इति श्रुतेः॥६०॥

वास्तवमें तो नित्य एकरस
विज्ञानमात्र सत्ताखरूप अजन्मा
आत्माओंमें नित्य-अनित्य—ऐसे
अभिधान अर्थात् नामकी भी प्रवृत्ति
नहीं है । जहाँ—जिन महात्माओंमें
—जिनसे पदार्थोंका वर्णन किया
जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी
नहीं हैं अर्थात् उसका वर्णन करनेके
लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसमें
'यह ऐसा है अर्थात् नित्य है अथवा
अनित्य है' इस प्रकारका विवेक भी
नहीं कहा जाता; जैसा कि "जहाँ—
से वाणी लौट आती है" इस श्रुति—
से सिद्ध होता है ॥६०॥

--

# यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया । तथा जात्रद्द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ॥ ६१॥

जिस प्रकार खप्रमें चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है उसी प्रकार जाप्रत्कालीन द्वैताभासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित होता है ॥ ६१ ॥

## अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः। अद्भयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ६२ ॥

इसमें सन्देह नहीं, खप्रावस्थामें अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासने-वाला है; इसी प्रकार जाम्रत्कालमें भी अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला है-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥

यत्पुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थ-तोऽद्वयस्य विज्ञानमात्रस्य तन्म-नसः स्पन्दनमात्रं न प्रमार्थत

परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका जो वाणीका विषय होना है वह मनका स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः है नहीं-इस प्रकार इन श्लोकोंकी व्याख्या पहले (अद्वैत० २९-३० इति । उक्तार्थों श्लोको ।।६१-६२।। में ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥

> ---द्वैताभावमें स्वप्नका दृष्टान्त

इतश्र वाग्गोचरस्याभावो वाणीके विषयभूत हैतका इसलिये भी अभाव है-द्वैतस्य-

स्वप्तदक्प्रचरन्स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् । अण्डजान्स्वेद्जान्वापि जीवान्परयति यानसदा ॥ ६३ ॥

स्रप्रदृष्टा स्वप्नमें पृमते-पृमते दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे पृथक् नहीं होते ] ॥ ६३ ॥

स्वमान्परयतीति स्वमद्दमप्र-चरन्पर्यटन्खमें स्वमस्थाने दिश्च वै दशस स्थितान्वर्तमानाञ्जीवा-न्प्राणिनोऽण्डजान्स्बेदजान्वा या-न्सदा पश्यति ॥६३॥

जो खप्तोंको देखता है उसे खप्रद्रष्टा कहते हैं,वह खप्त अर्थात् खप्तस्थानोंमें चुमता हुआ दशों दिशाओंमें स्थित जिन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणियों-को सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते ] ॥ ६३ ॥

यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध यधेवं ततः किम् ? उच्यते— क्या द्वआ ? सो बतलाते हैं---

स्वप्तद्विचत्तदश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् । तद्दश्यमेवेदं स्वप्तदिक्चत्तमिष्यते ॥ ६४ ॥

वे सब खप्रद्रष्टाके चित्तके दश्य उससे पृथक् नहीं होते । इसी प्रकारं उस खप्तद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दश्य माना जाता है।।६४।।

खमदशिश्चतं खमदिक्चतम्। तेन दृश्यास्ते जीवास्ततस्तसा-त्खमद्दिचत्तातपृथङ्न विद्यन्ते न सन्तीत्यर्थः। चित्तमेव ह्यनेक-जीवादिभेदाकारेण विकल्पते। तथा तदपि स्वमद्विचत्तिदं तद्दश्यमेव, तेन खप्तदशा दश्यं तव्दश्यम् । अतः स्वमद्यव्यति-रेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यर्थः।६४। भी कुछ है नहीं ॥६४॥

खप्रद्रष्टाका चित्त 'खप्रदक्चित' कहलाता है, उससे देखे जानेवाले वे जीव उस खप्रद्रष्टाके चित्तसे पृथक् नहीं है-यह इसका तात्वर्य है। अनेक जीवादिमेद रूपसे चित्त ही कल्पना किया जाता है। इसी प्रकार उस खप्रद्रष्टाका यह चित्त भी उसका दश्य ही है। उस सप्रद्रष्टासे देखा जाता है, इसलिये उसका दश्य है। अतः तात्पर्य यह है कि खप्रद्रष्टासे भिन्न चित्त

चरञ्जागरिते जाग्रदिक्षु वै दशसु स्थितान् । अण्डजान्स्वेद्जान्वापि जीवान्पश्यंति यानसदा॥ ६५॥ जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् । तद्दश्यमेवेदं जाप्रतश्चित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥ जाप्रत्-अवस्थामें यूमते-यूमते जाप्रत्-अवस्थाका साक्षी दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता है ॥ ६५ ॥ वे जाप्रचित्तके दश्य उससे पृथक् नहीं हैं । इसी प्रकार वह जाप्रचित्त भी उसीका दश्य माना जाता है ॥ ६६ ॥

जाग्रतो दृश्या जीवास्ति चित्ताव्यतिरिक्ताश्चित्तेक्षणीयत्वात्स्वमदिक्चत्तेक्षणीयजीववत् । तच्च
जीवेक्षणात्मकं चित्तं द्रष्टुरव्यतिरिक्तं द्रष्टृदृश्यत्वात्स्वमचित्तवत्।
उक्तार्थमन्यत् ॥ ६५-६६ ॥

जाप्रत् पुरुषको दिखलायी देने-गले जीव उसके चित्तसे अपृथक् हैं, क्योंकि खप्रद्रष्टाके चित्तसे देखे जानेवाले जीवोंके समान वे उसके चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा जीवोंको देखनेवाला वह चित्त भी द्रष्टासे अभिन्न है, क्योंकि खप्रचित्त-के समान वह भी जाप्रद्द्रष्टाका दश्य है। शेष अर्थ पहले कहा जा चुका है। १६५-६६॥

---

उभे ह्यन्योन्यदृश्ये ते किं तद्रस्तीति नोच्यंते । लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनैव गृह्यते ॥ ६७॥

वे [ जीव और चित्त ] दोनों एक दूसरेके दश्य हैं; वे हैं क्या वस्तु—सो कहा नहीं जा सकता । वे दोनों ही प्रमाणशून्य हैं और केवल तचित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं ॥ ६७ ॥

जीवचित्ते उमे चित्तचैत्ये ते अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये । जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम भवति । चित्तापेक्षं हि जीवादि दृश्यम् । अतस्ते अन्योन्यदृश्ये । जीव और चित्त अर्थात् चित्त और चित्तके विषय—ये दोनों ही अन्योन्यदृश्य अर्थात् एक-दूसरेके विषय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा-से चित्त है और चित्तकी अपेक्षासे जीवादि दृश्य। अतः वे एक-दूसरेके तसान किंचिदस्तीति चोच्यते चित्तं वा चित्तेक्षणीयं वा किं तदस्तीति विवेकिनोच्यते। न हि स्वमे हस्ती हस्तिचित्तं वा विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य-भिप्रायः।

कथम् ? लक्षणाग्र्स्यं लक्ष्य-तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण-ग्र्स्यमुभयं चित्तं चैत्यं द्वयं यतस्तन्मतेनैव तिचत्तयैव तद्-गृद्यते । न हि घटमतिं प्रत्या-ख्याय घटो गृद्यते नापि घटं प्रत्याख्याय घटमतिः । न हि तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते कल्पयितुमित्यभिप्रायः ॥६७॥ दश्य हैं। इसिलये ऐसा प्रश्न होनेपर कि वे हैं क्या ? विवेकी लोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका दश्य—इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं। इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि-प्राय है कि जिस प्रकार खप्तमें हाथी और हाथीको प्रहणकरनेवाला चित्त नहीं होता उसी प्रकार यहाँ (जाप्रत्-अवस्थामें) भी उनका अभाव है।

किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि
वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणारान्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई
पदार्थ लक्षित होता है उसे 'लक्षणा'
यानी 'प्रमाण' कहते हैं । और वे
तन्मत-तचित्ततासे ही प्रहण किये
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको
त्यागकर घटका ही प्रहण किया
जाता है और न घटको त्यागकर
घटबुद्धिका ही । तात्पर्य यह कि
उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी
कल्पना नहीं की जा सकती ॥६०॥
अध्याप्त

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८॥

जिस प्रकार खप्रका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं॥ ६८॥

# यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६॥

जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६९॥

यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि वा । तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७०॥

जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥७०॥

मायामयो मायाविना यः कृतो निर्मितको मन्त्रौषध्यादिभिर्निष्पादितः । स्त्रमायानिभितका अण्डजादयो जीवा यथा
जायन्ते न्नियन्ते च तथा मनुष्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव
चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः
॥ ६८—७०॥

मायामय—जिसे मायावीने रचा हो, निर्मितक—मन्त्र और ओपिंध आदिसे सम्पादन किया हुआ। खप्त, माया और मन्त्रादिसे निष्पन्त हुए अण्डज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र ही हैं—यह इसका अभिप्राय है ॥६८—७०॥

--

अजाति ही उत्तम सत्य है

न किश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ [ वस्तुतः ] कोई जीत्र उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति ही नहीं होती ॥ ७१॥

व्यवहारसत्यविषये जीवानां जन्ममरणादिः खमादिजीववदि-त्युक्तम् । उत्तमं तु परमार्थसत्यं न कश्चिजायते जीव इति । उक्तार्थमन्यत् ॥७१॥ व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके जो जन्म-मरणादि हैं वे खप्तादिके जीवोंके ही समान हैं-ऐसा पहले कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता । शेप अंशकी व्याख्या पहलेकी जा चुकी है।।७१।।

\*\*\*

चित्तकी असंगता

### चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकवद्द्रयम् । चित्तं निर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥ ७२ ॥

विषय और इन्द्रियोंके सिंहत यह सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असंगकहा गया है ॥७२॥

सर्वे ग्राह्यग्राहकविच्चित्तस्प-निद्दतमेव द्वयं चित्तं परमार्थत आत्मैवेति निर्विषयं तेन निर्विष-यत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम्। "असङ्गो ह्ययं पुरुषः" ( वृ० उ० ४। ३। १५,१६) इति श्रुतेः। सविषयस्य हि विषये सङ्गः। निर्विषयत्वाचित्तमसङ्गमित्यर्थः ॥ ७२॥

विषय और इन्द्रियोंसे युक्त सम्पूर्ण हैत चित्तका ही स्फुरण है। किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही है, इसिंख्ये वह निर्विषय है। उस निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असंग कहाँ गया है; जैसा कि "यह पुरुष असंग ही है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। जो सिवषय होता है उसी-का अपने विषयसे संग हो सकता है। अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय होनेके कारण चित्त असंग है॥७२॥ ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्वं चित्तस्य न निःसङ्गता भवति यसाच्छास्ता शास्त्रं शिष्यश्चेत्येव-मादेविषयस्य विद्यमानत्वात् । नैष दोषः; कसात्--

शंका—यदि निर्विषयताके कारण ही असंगता होती है तो चित्तकी असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि शास्ता (गुरु), शास्त्र और शिष्य इत्यादि उसके विषय विद्यमान हैं।

समाधान—यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि—

व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती

योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥

जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं होता; और यदि अन्य मतावलिक्वयोंके शास्त्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो भी तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७३॥

यः पदार्थः शास्त्रादिर्विद्यते स कल्पितसंवृत्याः कल्पिता च सा परमार्थप्रतिपच्युपायत्वेन संवृ-तिश्र सा, तया योऽस्ति परमार्थेन नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम् ।

यश्च परतन्त्राभिसंवृत्या पर-शास्त्रच्यवहारेण स्यात्पदार्थः स जो भी शास्त्रादि पदार्थ हैं वे कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात् जिस व्यवहारकी ,परमार्थतत्त्वकी उपलब्धके उपायरूपसे कल्पना की गयी है उसके कारण जिस पदार्थ-की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है। "ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता" (आगम० श्लो० १८) ऐसा हम पहले कह ही चुके हैं।

इसके सिना जो पदार्थ परतन्त्रा-दिसंनृतिसे—अन्य मतावलिम्बयोंके शास्त्रव्यवहारसे सिद्ध है वह परमार्थतो निरूप्यमाणो ना-स्त्येव। तेन युक्तमुक्तमसङ्गं तेन कीर्तितमिति॥ ७३॥ परमार्थतः निरूपण किये जानेपर नहीं है । अतः 'इसी ते उसे असङ्ग कहा गया है'—यह कथन ठीक ही है ॥ ७३॥

आत्मा अज है-यह कल्पना भी व्यावहारिक है

ननु शास्त्रादीनां संवृतित्वेऽज इतीयमपि कल्पना संवृतिः स्यात् १

सत्यमेवम् ।

शंका-शास्त्रादिको व्यावहा-रिक माननेपर तो 'अज है' ऐसी कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध होगी ?

समाधान-हाँ, बात तो ऐसी ही है!

अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः। परतन्त्रामिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः॥ ७४॥

आतमा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है, परमार्थतः तो 'अज' भी नहीं है। अन्य मतावलिम्बयोंके शास्त्रोंसे सिद्ध जो संवृति (भ्रमजनित व्यवहार) है उसके अनुसार उसका जन्म होता है। [अतः उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा गया है ]। ७४॥

शास्त्रादिकिट्पतसंवृत्यैवाज इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यजः । यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर-शास्त्रसिद्धिमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः स संवृत्या जायते । अतोऽज इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये नैव क्रमत इत्यर्थः ॥ ७४॥

शास्त्रादिकल्पित व्यवहारके कारण ही उसे 'अज' ऐसा कहा जाता है। परमार्थतः तो वह अज भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रोंकी सिद्धिकी अपेक्षासे 'अज' ऐसा कहा है, वह संवृतिसे ही जन्म भी छेता है। अतः 'वह अज है' ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ-राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता।।७४॥ द्वैताभावसे जन्माभाव

यसादसदिषयस्तसात्— वयोंकि विषय असत् है, इसिल्ये— अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते । द्वयाभावं स बुद्ध्यैव निर्निभित्तो न जायते ॥ ७५॥

होगोंका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवल आग्रह है । वहाँ [ परमार्थतत्त्वमें ] द्वैत है ही नहीं । जीव द्वैताभावका वोध प्राप्त करके ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं हेता ॥ ७५॥

असत्यभूते द्वैतेऽभिनिवेशोऽस्ति केवलम्। अभिनिवेश भाषाभिनिवेश-जन्माभावः तत्र न विद्यते । भिथ्याभिनिवेश-

मात्रं च जनमनः कारणं यसात्त-साद्द्रयाभावं बुद्ध्वा निर्निमित्तो निवृत्तमिथ्याद्वयाभिनिवेशो यः स न जायते ॥ ७५॥ असत्यभूत द्वैतमें छोगोंका केवल अभिनिवेश है। आग्रहमात्रका नाम अभिनिवेश है। वहाँ [परमार्थवस्तुमें] द्वैत है ही नहीं। क्योंकि मिध्या अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका कारण है। अतः द्वैताभावको जानकर जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात् जिसका मिध्या द्वैतविषयक आग्रह निवृत्त हो गया है उस [अधिकारी जीव] का फिर जन्म नहीं होता॥ ७५॥

यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्। तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः॥ ७६॥

जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं करता उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है ? ॥ ७६॥

जात्याश्रमविहिता आशीर्व-र्जितैरनुष्टीयमाना हेतत्रयाभावा-धर्मा देवःवादि-प्राप्तिहेतव उत्तमाः केवलाश्र धर्माः। अधर्मव्यामिश्रा मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्था मध्यमाः। तिर्यगादिप्राप्तिनिमित्ता अधर्म-लक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाश्राधमाः । तानुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि-कल्पितान्यदैकमेवाद्वितीयमात्म-तत्त्वं सर्वकल्पनावर्जितं जानन्न लभते न पश्यति यथा बालैह<sup>5</sup> इय-मानं गगने मलं विवेकी न पश्यति तद्वचदा न जायते नोत्पद्यते चित्तं देवाद्याकारैरुत्तमाधम-मध्यमफलरूपेण । न ह्यसति फलमृत्पद्यते बीजाद्यभाव इव सस्यादि ॥७६॥

निष्काम मनुष्योद्वारा अनुष्ठान किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो केवल धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं और मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेत् हैं तथा तिर्यगादि योनियोंकी प्राप्तिकी हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियाँ अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूर्ण कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशमें बालकोंको दिखायी देनेवाली मिलनताको नहीं देखता, उस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल-रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं होता । बीजादिके अभावमें जैसे अनादि उत्पन्न नहीं होते उसी प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी उत्पक्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥

हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति द्यक्तम् । सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य कीद्दशीत्युच्यते-

हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त उत्पन्न नहीं होता—ऐसा पहले कहा गया। किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति कैसी होती हैं ! इसपर कहा जाता है—

### अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया । अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः॥ ७७॥

इस प्रकार | निमित्तरान्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है। िक्योंकि पहले भी वह सर्वदा अजात अर्थात् अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ [ प्रतीयमान द्वेतवर्ग ] है, सब चित्तका ही दश्य है ॥ ७७ ॥

परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्मा-धर्माख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्त-स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु-त्पत्तिः सा सर्वदा सर्वावस्थास समा निर्विशेषाद्वया च। पूर्वमप्यजा-तस्यैवानुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्था-द्रयस्येत्यर्थः । यस्मात्रागपि विज्ञानाचित्तद्दयं तद्द्वयं जन्म च तसादजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समाद्रयेवानुत्पत्तिर्न पुनः कदाचिद्धवति कदाचिद्धा भवति । सर्वदैकरूपैवेत्यर्थः॥७७॥ एकरूपा ही है ॥ ७७ ॥

परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका धर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह सर्वदा सव अवस्थाओं में समान अर्थात् निर्विशेष और अद्वितीय है। यह पहलेसे ही अजात-अनुत्पन और सर्व अर्थात अद्वय चित्तकी ही होती है। क्योंकि बोध होनेके पूर्व भी वह द्वेत और जन्म चित्तका ही दश्य था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्दय ही होती है। ऐसी नहीं है कि कभी होती है और कभी नहीं होती। तात्पर्य यह है कि वह सर्वदा

---

विद्वानकी अभयपद्रपाप्ति

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि-त्तस्य द्वयस्याभावात-

उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत द्वैतका अभाव होनेके कार्ण-

# बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् । वीतशोकं तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ॥

अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और दिवादि योनिकी प्राप्तिके ] किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान् शोक और कामसे रहित अभयपद प्राप्त कर लेता है ॥ ७८ ॥

अनिमित्ततां च सत्यां पर-मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि-कारणं देवादियोनिप्राप्तये पृथ-गनाप्नुवन्ननुपाददानस्त्यक्तवा-ह्यैषणः सन्कामशोकादिवजित-मविद्यादिरहितमभयं पदमञ्जते पुनने जायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

अनिमित्तताको ही सत्य यानी परमार्थरूप जानकर तथा देवादि योनियोंकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य धर्मादि कारणको न पाकर [ विद्वान् ] बाह्य एपणाओंसे मुक्त हो कामना एवं शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अभय-पदको प्राप्त कर छेता है; अर्थात् फिर जन्म नहीं छेता ॥७८॥

-- <del>(C)</del>

# अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते । वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७६ ॥

ंचित्त असत्य [ द्वैत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप् विषयोंमें प्रवृत्त होता है। तथा द्वेत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे निःसंग होकर ठौट आता है ॥ ७९ ॥

यसादभृताभिनिवेशादसति ।

क्योंकिअभूतामिनिवेशसे जो द्वैत द्वयं द्वयास्तित्वनिश्वयोऽभृतामि- निश्वय करना 'अभूतामिनिवेश' वस्तुतः असत् है उसके अस्तित्वका निवेशस्तसादविद्यान्यामोहरूपा- है अविद्याजनित मोहरूप असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त द्धि सद्देश तद्वुरूपे तिच्चं तद्वुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है ।

प्रवर्तते । तस्य द्वयस्य वस्तुनो- जिस समय वह उस द्वैत वस्तुका ऽभावंयदा बुद्धवांस्तदा तस्मान्निः-सङ्गं निरपेक्षं सद्विनिवर्ततेऽभूता-मिनिवेशविषयात् ॥ ७९ ॥

अभाव जान लेता है उस समय उस मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे निःसंग-निरपेक्ष होकर छोट आता है ॥७९॥

\*\*\*

यनोवत्तियोंकी सान्धिमें बह्यसाक्षात्कार

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् ॥ ८० ॥

इस प्रकार [द्वैतसे] निवृत्त और [विषयान्तरमें] प्रवृत्त न हुए चित्तकी उस समय निश्चल स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है ॥ ८० ॥

निवृत्तस्य द्वैतविषयाद्विषया-न्तरे चाप्रवृत्तस्याभावदर्शनेन चित्तस्य निश्रला चलनवर्जिता ब्रह्मस्वरूपैव तदा स्थितिः। यैपा ब्रह्मसुरूपा श्वितिश्वित्तस्याद्वय-विज्ञानैकरसघनलक्षणा, स हि यसाद्विषयो गोचरः परमार्थ-दर्शिनां बुद्धानां तसात्तत्साम्यं परं निर्विशेषमजमद्वयं च ॥८०॥

उस समय द्वैतिविषयसे निवृत्त और विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी अभावदर्शनके कारण निश्वल-चलन-वर्जिता अर्थात् ब्रह्मखरूपा स्थिति रहती है । चित्तकी जो यह अद्रयविज्ञानैकरसघनखरूपा वह, क्योंकि मयी स्थिति है परमार्थदर्शी ज्ञानियोंका विषय-गोचर है इसलिये, परमसाम्य--निर्विशेष अज और अद्वय है ॥ ८० ॥

\*\*\*

पुनरि कीदशश्वासी बुद्धानां विषय इत्याह-

वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार-का है? सो फिर भी बतलाते हैं-

# अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् । सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मो धातुस्वभावतः ॥ ८१ ॥

वह अज, अनिद्र, अखप्त और खयंप्रकाश है। यह [ आत्मा-नामक ] धर्म अपने वस्तु-स्वभावसे ही नित्यप्रकाशमान है ॥८१॥

सदैव विभात इत्येतदेष एवंलक्षण

खयमेव तत्प्रभातं भवति वह खयं ही प्रकाशित होता नादित्याद्यपेक्षम्; स्वयंज्योतिः स्व- है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं भावमित्यर्थः । सकृद्विभातः अर्थात् वह खयं प्रकाशखभाव है । यह ऐसे लक्षणोंवाला आत्मा नामक आत्माख्यो धर्मो धातुस्वभावतो धर्म धातुखभाव-वस्तुखभावसं ही वस्तुस्वभावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ । सकृद्विभात सदा भासमान है ॥८१॥

#### आत्माकी दुईर्शताका हेत्

एवमुच्यमानमपि परमार्थतत्त्वं | इस प्रकार कहे जानेपर भी कस्माल्लोकिकैर्न गृद्यत इत्युच्यते | बोध क्यों नहीं होता ? इसपर कहते हैं--

मुखमाबियते नित्यं दुःखं विवियते सदा । यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२॥

वे भमवान् जिस-तिस द्वैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं ॥८२॥

यसाद्यस कराचिद्द्यवस्तुनो न्योंकि जिस-तिस धर्म-द्वैत धर्मस्य प्रहेण प्रहणावेशेन मिथ्या- वस्तुके प्रहण-आप्रहसे मिथ्या-

भिनिविष्टतया स्रखमात्रि ते-ऽनायासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः । द्वरो-पलव्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न यत्नान्तरमपेक्षते । दुःखं च विवियते प्रकटीकियते, परमार्थ-ज्ञानस्य दुर्लभत्वात्। भगवान-सावात्माद्वयो देव इत्यर्थः, अतो वेदान्तैराचार्यश्च बहुश उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातुं शक्य इत्यर्थः। ''आश्रयों वक्ता क्रश-लोऽस्य लब्धा" (क० उ० १। २।७) इति श्रुतेः ॥ ८२॥

भिनिवेशके कारण वे भगवान अर्थात अद्भय आत्मदेव सहज ही आवत हो जाते हैं अर्थात् विना आयासके ही आच्छादित हो जाते हैं-क्योंकि दैतोपल्डिधके निमित्तसे होनेवाला आवरण किसी अन्य यतकी अपेक्षा नहीं करता--और परमार्थज्ञान दुर्छभ होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये जाते हैं; इसिंखये वेदान्ताचार्योंके अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी जाननेमें नहीं आ सकते-यह इसका तात्पर्य है। "इसका वर्णन करनेवाला आश्चर्यरूप है तथा इसे प्रहण करनेवाला भी कोई निप्ण पुरुष ही होता है" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥

परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिानिवेश

अस्ति नास्तीत्यादिस्रक्ष्मविष-या अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः परमात्मन आवरणा एव किस्रत मृढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव-मर्थं प्रदर्शयन्नाह— अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय भी, जो पण्डितोंके आग्रह हैं, भगवान् परमात्माके आवरण ही हैं, फिर मूर्ख छोगोंके बुद्धिरूप आग्रहों-की तो बात ही क्या है १ इसी बातको दिखटाते हुए कहते हैं—

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः॥८३॥

आतमा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है—नहीं है— इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे मूर्खलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं ॥ ८३ ॥

अस्त्यात्मेति वादी कश्चित्प्र-तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना-शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोऽर्ध-वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा-साः । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तश्चन्य-बादी । तत्रास्तिभावश्वलः, घटा-द्यनित्यविलक्षणत्वात् । नास्ति-भावः स्थिरः सदाविशेषत्वात् । उभयं चलिश्वरिवपयत्वात्सद-सद्भावोऽभावोऽत्यन्ताभावः । प्रकारचतुष्टयस्यापि तैरेतै-अलिखरोभयाभावैः सदसदादि-वादी सर्वोऽपि भगवन्तमावृणी-त्येव बालिशोऽविवेकी । यद्यंपि पण्डितो बालिश एव परमार्थ-तत्त्वानवबोधात्किमु खभावमृढो जन इत्यभिप्रायः ॥ ८३ ॥

कोई वादी कहता है-'आत्मा है'। दूसरा वैनाशिक कहता है-'नहीं हैं'। तीसरा अर्द्धवैनाशिक सदसद्वादी दिगम्बर कहता है-'है भी और नहीं भी हैं । तथा अत्यन्त शून्यवादीका कथन है कि 'नहीं है-नहीं है'। इनमें अस्तिभाव 'चल' है, क्योंकि वह घट आदि अनित्य पदार्थों से भिन्न है । तित्पर्य यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि विशेष धर्मोंसे युक्त होनेके कारण परिणामी-चल है । सदा अविशेष-रूप होनेसे नास्तिभाव है। चल और स्थिरविषयक होनेसे सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव अत्यन्ताभावरूप है।

इन चल, स्थिर, चलस्थिर और अभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी मूर्ख अर्थात् विवेकहीन सदसदादि-वादीगण भगवान्को आच्छादित ही करते हैं। वे यद्यपि पण्डित हैं, तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञान न होनेके कारण मूर्ख ही हैं। अतः ताल्पर्य यह है कि फिर खभावसे ही मूर्ख लोगोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ ८३॥ बोधादबालियाः पण्डितो भवती-त्याह-

की दबपुनः परमार्थतत्त्वं यदव- तो फिर वह परमार्थतत्त्व कैसा है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य अवालिश अशीत् पण्डित हो जाता है ? इसपर कहते हैं-

कोट्यश्रतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः। भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वेद्दक् ॥ ८४ ॥

जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार ही कोटियाँ हैं । इनसे असंस्पृष्ट ( अछूते ) भगवान्को जिसने देखा है वहीं सर्वज्ञ है ॥ ८४ ॥

कोटचः प्रावादुकशास्त्रनिर्ण-यान्ता एता उक्ता चतुष्कोटिवर्जिता- अस्ति नास्तीत्या-त्मज्ञानस्य त्मज्ञानस्य दाश्चतस्रो यासां सार्वश्यकारणत्वम् कोटीनां ग्रहेर्ग्रहणै-रुपलब्धिनिश्रयैः सदा सर्वदावृत आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका-नां यः स भगवानाभिरस्तिना-स्तीत्यादिकोटिभिश्वतसृभिरप्य-स्पृष्टोऽस्त्यादिविकल्पनावर्जित इत्येतचेन मुनिना दृष्टो ज्ञातो वेदान्तेष्वीपनिषदः पुरुषः स सर्वद्वसर्वज्ञः परमार्थपण्डित इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके शास्त्रोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति-नास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं। जिन कोटियोंके ग्रह-ग्रहणसे ही, अर्थात् उन प्रावादुकोंके इस उपलब्धि-जनित निश्चयसे ही जो भगवान् सदा आवृत है उसे जिस मुनिने इन अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों-से असंस्पृष्ट अर्थात् अस्ति-नास्ति आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा है, यानी उसे वेदान्तोंमें [प्रतिपादित] औपनिषद पुरुषरूपसे जाना है वही सर्वदक्-सर्वज्ञ अर्थात् परमार्थको जाननेवाला है ॥ ८४ ॥

ज्ञानीका नैष्कर्म्य

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्रां ब्राह्मण्यं पद्मद्वयम् । अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमींहते॥ ८५॥ इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [वह विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेष्टा करता है ? ।।८५॥

प्राप्येतां यथोक्तां कृत्स्नां समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं "स ब्राह्मणः" (बृ० उ० ३।८। १०) "एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य" (बृ० उ० ४।४। २३) इति श्रुतेः; आदिमध्यान्ता उत्पत्तिश्चिति-लया अनापना अप्राप्ता यसाद्ध-यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना-पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्, तदेव प्राप्य लब्ध्या किमतः परमसादात्मलाभाद्ध्वमीहते चे-ष्टते निष्प्रयोजनिमत्यर्थः । "नैव तस्य कृतेनार्थः" (गीता ३।१८) इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५ ॥

इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता और "[ जो इस अक्षरको जानकर इस लोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण है" "यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा है'' इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार ब्राह्मण्यपदको प्राप्तकर-जिस अद्य पदके आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन-अप्राप्त हैं अर्थात् नहीं हैं वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस आत्मलामके अनन्तर कोई प्रयोजन न रहनेपर भी क्या [ वह विद्वान् ] कोई चेष्टा करता । [ अर्थात् नहीं करता ] जैसा कि "उसका किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता" इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है।।८५॥

\*\*\*\*\*\*\*

# विप्राणां विनयो होष शमः प्राकृत उच्यते । दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्शमं व्रजेत् ॥ ८६॥

[ आत्मस्क्रपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राझणोंका विनय है, यही उनका स्वामाविक राम कहा जाता है तथा स्वभावसे ही दान्त ( जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान् शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६॥ वित्राणां ब्राह्मणानां विनयो विनीतत्वं स्वाभाविकं यदेतदात्म-स्वरूपेणावस्थानम् । एष विनयः श्रमोऽप्येष एव प्राक्ठतः स्वाभा-विकोऽकृतक उच्यते । दमोऽप्येष एव प्रकृतिदान्तत्वात्स्वभावत एव चोपशान्तरूपत्वाद्वस्वणः । एवं यथोक्तं स्वभावोपशान्तं ब्रह्म विद्वाञ्श्रमस्रपशान्ति स्वाभाविकीं ब्रह्मस्रूपशान्ति स्वाभाविकीं ब्रह्मस्रूपशान्ति स्वाभाविकीं

व्राह्मणोंका जो यह आत्मखरूपसे स्थित होनारूप विनय-विनीतत्व है वह स्वामाविक है। उनका यह विनय और यही प्राकृत-स्वामाविक अर्थात् अकृतक शम भी कहा जाता है। व्रह्मस्वमावसे ही उपशान्तरूप है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार उपर्युक्त स्वभावतः शान्त ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष शम—ब्रह्मस्वरूपा स्वामाविकी उपशान्तिको प्राप्त हो जाता है, अर्थात् ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाता है।।८६॥

भ्राविध ज्ञेय

एवमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसारकारणानि रागद्वेपदोपास्पदानि
प्रावादुकानां दर्शनानि । अतो
मिथ्यादर्शनानि तानीति तद्यकिभिरेव दर्शयिःवा चतुष्कोटिवर्जितत्वाद्रागादिदोपानास्पदं
स्वभावशान्तमद्वैतदर्शनमेव सम्यग्दर्शनमित्युपसंहृतम् । अथेदानीं स्वप्रक्रियाप्रदर्शनार्थ
आरम्भः—

इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध होनेके कारण प्रावादुकों (वादियों) के दर्शन संसारके कारणखरूप राग-द्वेपादि दोषोंके आश्रय हैं। अतः वे मिध्या दर्शन हैं—यह वात उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों कोटियोंसे रहित होनेके कारण रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत स्वभावतः शान्त अद्वैतदर्शन ही सम्यग्दर्शन है—इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहाँसे अपनी प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते। अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते॥ ८७॥

वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो द्वैत है उसे लौकिक (जाप्रत्) कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवल उपलब्धिके सहित है उसे शुद्ध लौकिक (खप्त) कहते हैं ॥ ८७॥

सवस्तु संवृतिसता वस्तुना
सह वर्तत इति
सवस्तु, तथा चीपलव्धिरुपलम्भस्तेन सह वर्तत
इति सोपलम्भं च शास्त्रादिसर्वव्यवहारास्पदं ग्राह्यग्राहकलक्षणं
द्वयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं
जागरितमित्येतत् । एवंलक्षणं
जागरितमित्येतत् । एवंलक्षणं

अवस्तु संवृतेरप्यभावात्। स्रोपलम्भं वस्तुवदु-पलम्भनग्रुपलम्भो-

ऽसत्यिप वस्तुनि तेन सह वर्तत इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं प्रविभक्तं जागरितात्स्थूलाछौ-किकं सर्वप्राणिसाधारणत्वादि-ध्यते खम इत्यर्थः ॥८७॥ सवस्तु—व्यावहारिक सत् वस्तुके सिहत रहता है, इसिलिये जो सवस्तु है तथा उपलम्भ यानी उपलब्धके सिहत है, इसिलिये जो 'सोपलम्भ' है ऐसा शास्त्रादि सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत प्राह्य-प्रहणरूप जो द्वेत है वह 'लोकिक'— लोकसे दूर न रहनेवाला अर्थात् जाप्रत् कहलाता है । वेदान्तों में जागरितको ऐसे लक्षणोंवाला माना है।

संवृतिका भी अभाव होनेके कारण जो 'अवस्तु' है—किन्तु 'सोपलम्भ' है — वस्तुके न होनेपर भी वस्तुके समान उपलब्ध होना 'उपलम्भ' कहलाता है उसके सहित होनेके कारण जो 'सोपलम्भ' है वह सम्पूर्ण प्राणियों-के लिये साधारण होनेके कारण ग्रुद्ध नेवल अर्थात् जागरितरूप स्थूल लौकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता है; अर्थात् वह स्वप्नावस्था है ॥८॥।

### अवस्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्।

## ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्॥ ८८॥

जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर (सुषुप्ति) मानी गयी है। इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [ अवस्था-त्रयरूप] ज्ञान और ज्ञेय तथा [तुरीयरूप] विज्ञेयका निरूपण किया है।।८८।।

अवस्त्वजुपलम्भं च ग्राह्यग्रहणवर्जितमित्येतत्, लोकोत्तरम्
अत एव लोकातीतम्। ग्राह्यग्रहणविषयो हि लोकस्तद्भावात्सर्वप्रवृत्तिबीजं सुषुप्तमित्येतदेवं
स्मृतम्।

सोपायं परमार्थतत्त्वं लोकिकं

गुद्धलोकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्।

ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि। एतद्व्यतिरेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सर्वप्रावादुककल्पितवस्तुनोऽत्रेवान्तर्भावात्।

विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्व
यमजमात्मतत्त्वमित्यर्थः। सदा

अवस्तु और अनुपलम्म अर्थात् प्राह्म और प्रहणसे रहित जो अवस्था है वह 'लोकोत्तर' अंतएव 'लोका-तीत' कहलाती है, क्योंकि प्राह्म और प्रहणका विषय ही लोक है। उसका अभाव होनेके कारण वह सुषुप्त अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी बीजभूता है-ऐसा माना गया है।

उपायके सहित परमार्थतस्व तथा लौकिक, ग्रुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे 'ज्ञान' कहते हैं तथा ये तीनों अवस्थाएँ ही 'ज्ञेय' हैं, क्योंकि समस्त वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं-का इन्हींमें अन्तर्भाव होनेके कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ सत्य तुरीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा आत्मतत्त्व है वही 'विज्ञेय' है । ऐसा इसका अभिप्राय है । सर्वदा एतङ्घौकिकादिविज्ञेयान्तं बुद्धेः परमार्थदिशिभिर्वसम्बद्धिः प्रकीर्तितम् ॥ ८८॥

उन लौकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थदर्शी विद्वानोंने सदा—सर्वदा ही निरूपण किया है ॥ ८८ ॥

--

त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है

ज्ञाने च त्रिविघे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् । सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ ८६॥

ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान छेनेपर इसलोकमें उस महाबुद्धिमान्को खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है।। ८९।।

इताने च लौकिकादिविषये,

इतेये च लौकिकादौ त्रिविधे—

पूर्व लौकिकं स्थूलम् , तदभावेन

पश्चाच्छुद्धं लौकिकम् , तदभावेन

न लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्था
नत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये
ऽद्वयेऽजेऽभये विदिते स्वयमेवातम
स्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्चासौ

ज्ञश्च सर्वज्ञस्तद्भावः सर्वज्ञता,

इहास्मिँ छोके भवति महाधियो

महाबुद्धेः । सर्वलोकातिशय
वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वत्र

लौकिकादिविषयक ज्ञान और लैकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको जान टेनेपर, अर्थात पहले स्थल टौकिकको, फिर उसके अभावमें शुद्ध छौकिकको तथा उसके भी अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओंके अभाव-द्वारा परमार्थसत्य अद्भय, अजन्मा और अभयरूप तुरीयको जान लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्धिको सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप ही सर्वज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी) हो उसे 'सर्वज्ञ' कहते हैं उसीकी भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि सम्पूर्ण लोकसे बढ़ी हुई वस्तुको विषय करनेवाली होती है। तात्पर्य सर्वदा भवति । सकृद्विदिते ख-रूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः । न हि परमार्थविदो ज्ञानोद्भवा-भिभवौ स्तो यथान्येषां प्रावादु-कानाम् ॥ ८९॥

यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय और अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥

लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन निर्देशादस्तित्वाशङ्का परमार्थतो मा भूदित्याह— [उपर्युक्त श्लोकमें] लौकिकादि-को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी आशंका न हो जाय-इसलिये कहते हैं—

हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि

विज्ञेयान्यग्रयाणतः ।

तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु रमृतः॥ ६०॥

[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यब्रह्मरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] प्राप्तव्य साधन और [ राग-द्वेषादि ] प्रशमनीय दोष—ये सबसे पहले जानने योग्य हैं। इनमेंसे ज्ञेय (ब्रह्म) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल उपलम्भ (अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है।।९०॥

हेयानि च लौकिकादीनि त्रीणि जागरितस्त्रमसुषुप्तान्यात्म-न्यसत्त्वेन रज्ज्वां सर्पवद्धातव्या-नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि-

लौकिकादि तीन हेय हैं। तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ रज्जुमें सर्पके समान आत्मामें असत् होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। चारों कोटियोंसे रहित परमार्यतस्व वर्जितं परमार्थतत्त्वम् । आप्या-न्याप्तव्यानित्यक्तवाद्यैषणात्रयेण मिश्चणा पाण्डित्यवाल्यमौना-ख्यानि साधनानि । पाक्यानि रागद्वेषमोहादयो दोषाः कषाया-ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये-तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे-यानि भिश्चणोपायत्वेनेत्यर्थः, अग्रयाणतः प्रथमतः ।

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञेन यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं ब्रह्मैकं वर्जियत्वा, उपलम्भनमुपल-म्भोऽविद्याकल्पनामात्रम्। हेया-प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्म-विद्धिनं परमार्थसत्यता त्रयाणा-मित्यर्थः॥ ९०॥ ही यहाँ ज़ेय माना गया है । बाह्य तीनों एपणाओंको त्याग देनेवाले मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य, बाल्य और मौन नामक तीन साधन ही आप्य —प्राप्तन्य हैं; तथा राग, देष और मोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही [ उसके लिये ] पाक्य—पाक (जीण) करने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि मुमुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य और पाक्य इन सबको ही अग्रयाणतः— सबसे पहले अपने साधनरूपसे जानना चाहिये।

उन हेय आदिमेंसे केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर होय हेय, आप्य और पाक्य—इन तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवल उपलम्भ — उपलम्भन यानी अविद्यामय कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात् इन तीनोंकी परमार्थ सत्यता स्वीकार नहीं की है ॥९०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न हैं

परमार्थतस्तु— । वास्त्वमें तो—

प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनाद्यः ।

विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्रचन किंचन ॥ ६१॥

सम्पूर्ण जीवोंको खभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना चाहिये। उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है। ११।।

प्रकत्या स्वभावत आकाश-वदाकाशतुल्याः स्क्मिनिरञ्जन-सर्वगतत्वैः सर्वे धर्मा आत्मानो ज्ञेया मुमुक्षुभिरनाद्यो नित्याः। बहुबचनकृतभेदाशङ्कां निरा-क्रवेन्नाह-कचन किंचन किंचि-दणुमात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वमिति ॥ ९१ ॥

मुमुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निरञ्जनत्व और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी धर्मों-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात स्वभावतः आकाशवत् — आकाशके समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिये। यहाँ बहुवचनके कारण होनेवाले जीवात्माओंके भेदकी आशंकाका निराकरण करते हुए कहते हैं- 'उनका कचन-कहीं, किञ्चन-कुछ भी अर्थात् अणुमात्र भी नानात्व नहीं हैं ॥ ९१॥

---

आत्मतत्त्वानिरूपण

परमार्थत इत्याह—

**ज्ञेयतापि धर्माणां संवृत्यैव न** । आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं-इसी अभिप्रायसे कहते हैं--

आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः । यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ६२ ॥

सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोधखरूप और सुनिश्चित हैं---जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष ) प्राप्तिमें समर्थ होता है ॥९२॥

यसादादौ बुद्धा आदिबुद्धाः प्रकत्यैव स्वभावत एव यथा सवितैवं नित्यप्रकाशस्वरूपः नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः सर्वे धर्माः सर्व आत्मानः । न च

क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाशस्त्ररूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति-स्वभावसे ही आदिबुंद्र-आरम्भमें ही जाने हुए अर्थात् नित्य बोधस्वरूप हैं। उनका

तेषां निश्रयः कर्तव्यो नित्य-निश्रितस्वरूपा इत्यर्थः। नसंदि-द्यमानस्वरूपा एवं नैवं चेति।

यस ग्रुग्रक्षोरेवं यथोक्तप्रकारेण सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेक्षतात्मार्थं परार्थं वा यथा सविता
नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थं
परमार्थं चेत्येवं भवति क्षान्तिबोधकर्तव्यतानिरपेक्षता सर्वदा
स्वात्मनि सोऽमृतत्वायामृतभावाय कल्पते मोक्षाय समर्थो
भवतीत्यर्थः ॥९२॥

निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात् वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं—'ऐसे हैं अथवा नहीं हैं' इस प्रकार सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं।

जिस मुमुक्षुको इस तरह—
उपर्युक्त प्रकारसे अपने अथवा परायेछिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी
निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य
अपने अथवा परायेछिये सदा ही
प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता
उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने
आत्मामें क्षान्ति—बोधकर्त्तव्यताकी
निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व—
अमृतमाव अर्थात् मोक्षके छिये
समर्थ होता है ॥९२॥

\*\*\*\*\*\*\*

तथा नापि शान्तिकर्तव्यता-त्मनीत्याह—

इसी प्रकार आत्मामें शान्ति-कर्तव्यता भी नहीं है—इसी आशयपे कहते हैं—

आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः । सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् ॥ ६३॥

सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, खभावसे ही अत्यन्त उपरत तथा सम और अभिन्न हैं। [इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत्त्व अज, समतारूप और विशुद्ध है [इसिलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है ] ॥९३॥ यसादादिशान्ता नित्यमेव शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च प्रकृ-त्यैव सुनिर्द्वताः सुष्टूपरतस्वभावा इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाश्चाभि-नाश्च समाभिनाः, अजं साम्यं विशारदं विशुद्धमात्मतत्त्वं यसा-त्तसाच्छान्तिर्मोक्षो वा नास्ति कर्तव्य इत्यर्थः, न हि नित्यैक-स्वभावस्य कृतं किंचिदर्थवत्स्यात् ॥ ९३॥ क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि-शान्त—सर्वदा ही शान्तस्वरूप, अनुत्पन्न—अजन्मा, स्वभावसे ही सुनिर्वृत अर्थात् अत्यन्त उपरत स्वभाववाले हैं; तथा सम और अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और विशुद्ध है इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है— यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि उस नित्य एकस्वभावके लिये कुछ भी करना सार्थक नहीं हो सकता ॥ ९३॥

\*\*\*

आत्मज्ञ ही अक्रपण है

ये यथोक्तं परमार्थतत्त्वं प्रति-पन्नास्ते एवाकृपणा लोके कृपणा एवान्य इत्याह—

जो छोग उपर्युक्त परमार्थतत्त्वको समझते हैं छोकमें वे ही अकृपण हैं, उनके सिवा और सब तो कृपण ही हैं—इसी भावको छेकर कहते हैं—

वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा।

भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः ॥ ६४ ॥

जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विश्चाद्धि नहीं होती। द्वैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं; इसलिये वे कृपण (दीन) माने गये हैं ॥९४॥

यसमाद्भेदनिम्ना भेदानुया-यिनः संसारानुगा इत्यर्थः; के? पृथग्वादाः पृथङ्नाना वस्त्व-त्येवं वदनं येषां ते पृथग्वादा द्वैतिन इत्यर्थः, तस्माचे कृपणाः। क्षुद्राः स्मृताः; यसाद्वैशारद्यं वि-शुद्धिनास्ति तेषां भेदे विचरतां द्वैतमार्गेऽविद्याकल्पिते सर्वदा वर्तमानानामित्यर्थः । अतो यक्तमेव तेषां कार्पण्ममित्य-मिप्रायः ॥ ९४॥

क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी अर्थात् संसारके अनुगामी हैं, कौन छोग ? पृथक्वादी—'पृथक् अर्थात् नाना वस्तु है'—ऐसा जिनका कथन है वे पृथक्वादी अर्थात् हैतीछोग, इसिछये वे कृपण—क्षुद्र माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात् अविद्यापरिकल्पित हैतमार्गमें सर्वदा विचरनेवाछे उन छोगोंका वैशारद्य अर्थात् विशुद्धि नहीं होती। अतः उनका कृपण होना ठीक ही है—ऐसा इसका अभिप्राय है॥ ९४॥

आत्मज्ञका महाज्ञानित्व

यदिदं परमार्थतत्त्वममहात्म-भिरपण्डितैर्वेदान्तवहिःष्ठैः क्षुद्रैर-ल्पप्रज्ञैरनवगाद्यमित्याह—

यह जो परमार्थतत्त्व है वह अद्भवित्त अविवेकी तथा वेदान्तके अनिधकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता— इस आश्यसे कहते हैं—

अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः । ते हि लोके महाज्ञानास्तच लोको न गाहते ॥ ६५॥

जो कोई उस अज और साम्यरूप प्रमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी हैं। उस तत्त्वका सामान्य छोक अवगाहन नहीं कर सकता ॥९५॥ अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एव-मेवेति ये केचित्स्त्र्यादयोऽपि सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव हि लोके महाज्ञाना निरतिशय-तत्त्वविषयज्ञाना इत्यर्थः।

तच तेषां वर्त्म तेषां विदितं परमार्थतत्त्वं सामान्यबुद्धिरन्यो लोको न गाहते नावतरित न विषयीकरोतीत्यर्थः । "सर्व-भूतात्मभूतस्य सर्वभूतिहतस्य च। देवा अपि मार्गे मुझन्त्यपदस्य पदैषिणः। शकुनीनामिवाकाशे गतिनेवोपलभ्यते" (महा० शा० २३९ । २३, २४) इत्यादि-सरणात् ॥ ९५॥

उस अज और साम्यरूप परमार्थ-तत्त्वमें जो कोई-स्त्री आदि भी 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही लोकमें महाज्ञानी अर्थात् निरतिशय तत्त्व-विषयक ज्ञानवाले हैं।

उस-उनके मार्ग अर्थात् उन्हें विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन —अवतरण नहीं करता अर्थात् उसे विषय नहीं कर सकता। "जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और सब प्राणियोंका हितकारी है उस पदरहित (प्राप्य पुरुवार्थहीन) महात्माके पदको जाननेकी इच्छा-वाले देवता भी उसके मार्गमें मोहको प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाशमें जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिलता उसी प्रकार उसकी गतिका पता नहीं चलता" इत्यादि स्मृतिसे भी यही प्रमाणित होता है।।९५॥ ---

कथं महाज्ञानत्वमित्याह

उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार है ? सो वतलाते हैं—

अजेष्वजमसंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्गं तेन कीर्तितम् ॥ ६६॥

अजन्मा आत्माओं में स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य विषयों से न मिलनेवाला ) माना जाता है। क्यों कि वह ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे अक्षंग बतलाया गया है ॥९६॥

अजेष्वनुत्पनेष्यचलेषु धर्मे-ष्वात्मखजमचलं च ज्ञानमिष्यते सवितरीवौष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्त-सादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज-मिष्यते । यस्मान क्रमतेऽर्थान्तरे ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीतिं-

क्योंकि अज-अनुत्पन अचल धर्मी-आत्माओंमें सर्यमें उष्णता और प्रकाशके समान अज अर्थात अचल ज्ञान माना जाता है अतः अर्थान्तरमें असंक्रान्त (अन-नुप्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्मा (नित्य ) खीकार किया जाता है। क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा गया है; अर्थात् वह आकाशके तमाकाशकल्पमित्युक्तम् ॥९६॥ समान है-ऐसा कहा है ॥९६॥ 

जातवादमें दोषप्रदर्शन

### अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपश्चितः । असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः॥ ६७॥

[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥

इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे-ऽपि वैधर्म्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा जायमान उत्पाद्यमानेऽविपश्चि-तोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं सदा नास्ति किम्रुत वक्तव्यमावर-णच्युतिर्बन्धनाशो नास्तीति ।९७।

इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात् थोड़ी-सी भी विधमी वस्तुके बाहर या भीतर उत्पन्न होनेपर तो विपश्चित्-अविवेकी पुरुषकी कभी असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर उसकी आवरणच्युति अर्थात् बन्ध-नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ! ॥९७॥

### आत्माका स्वाभाविक स्वरूप

तेषामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्रु-वतां स्वसिद्धान्तेऽभ्युपगतं तर्दि धर्माणामावरणय् । नेत्युच्यते ।

उनकी आवरणच्युति नहीं होती— ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण खीकार कर लिया [-ऐसा यदि कोई कहे तो] इसपर हमारा कहना है—नहीं,

अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः । आद्गे बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥ ६८॥

समस्त आत्मा आवरणशून्य, खभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध और मुक्त हैं। तथापि स्वामीलोग (वेदान्ताचार्यगण) 'वे जाने जाते हैं' ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं ] ॥९८॥

अलब्धावरणाः — अलब्धमप्राप्तमावरणमविद्यादिबन्धनं येषां
ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धनरहिता इत्यर्थः, प्रकृतिनिर्मलाः
स्त्रभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा
मुक्ता यसानित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावाः।

यद्येवं कथं तर्हि बुध्यन्त इत्युच्यते ?

नायकाः स्वामिनः समर्था बोद्धं बोध्यक्तिमत्स्वभावा 'अलब्धावरणाः'—जिन्हें आवरण अर्थात् अविद्यादिरूप बन्धन लाम अर्थात् प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म अलब्धावरण अर्थात् बन्धनरहित, प्रकृति-निर्मल—स्वभावसे ही गुद्ध और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए तथा मुक्तस्रक्षप हैं, क्योंकि वे नित्य गुद्धबुद्धमुक्तस्रभाव हैं।

शंका-यदि ऐसी बात है तो उनके विषयमें 'वे जाने जाते हैं' ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान-नायक-खामी छोग -जाननेमें समर्थ अर्थात् बोधशक्ति- इत्यर्थः, यथा नित्यप्रकाश-स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत इत्युच्यते यथा वा नित्यनिष्टत्त-गतयोऽपि नित्यमेव शैलास्तिष्ट-न्तीत्युच्यते तद्वत् ॥ ९८॥

युक्त खभाववाठे लोग उनके विषयमें उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाशखरूप होनेपर भी सूर्यके विषयमें 'सूर्य प्रकाशमान है' ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा गतिशून्य होनेपर भी 'पर्वत खड़े हैं' ऐसा कहा जाता है ॥ ९८॥

-- EOR 1003---

अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है

कमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं घर्मेषु तायिनः । सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् ॥ ६६ ॥

अखण्ड प्रज्ञानवान् परमार्थदर्शीका ज्ञान धर्मों (विषयों) में संक्रमित नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म (आत्मा ) ही कहीं जाते हैं। परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात् यह बोद्ध सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद दर्शन है ] ॥९९॥

यसान्न हि क्रमते बुद्धस्य परमार्थदर्शिनो ज्ञानं विषयान्त-रेषु धर्मेषु धर्मसंस्थं सवितरीव प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति तायी, संतानवतो निरन्तरस्या-काशकल्पस्येत्यर्थः, प्जावतो वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा-काशकल्पत्वान्न क्रमन्ते क्रचिद-प्यर्थान्तर इत्यर्थः।

तायी-जिसका ताय यानी (विस्तार) हो उसे तायीकहते हैं। क्योंकि तायी-सन्तानवान्-निरन्तर अर्थात् आकाशसदश पूजावान् अथवा प्रज्ञावान् बुद्ध-परमार्थदर्शीका ज्ञान 'धर्मोंमें-विषयान्तरोंमें संक्रमित नहीं होता अपितु सूर्यमें प्रकाशकी माँतिआत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण धर्म अर्थात् आत्मा भी ज्ञानके समान ही आकाशसदश होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होते अर्थात् नहीं जाते।

यदादायुपन्यस्तं ज्ञानेनाकाशकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाशकल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्यत्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते
क्रचिद्प्यर्थान्तरे। तथा धर्मा
इति। आकाशिमशचलमित्रियं
निरवयवं नित्यमिद्वतीयमसङ्गमदृश्यमग्राह्ममश्चनायाद्यतीतं ब्रह्यात्मतद्त्वम्। "न हि द्रष्टुर्दृष्टेविपरिलोपो विद्यते" ( वृ० उ०
४। ३। २३) इति श्रुतेः।

ज्ञानज्ञेयज्ञातृभेदरहितं परमार्थतत्त्वमद्वयम् एतन्न बुद्धेन
भाषितम् । यद्यपि बाह्यार्थनिराकरणं ज्ञानमात्रकल्पना चाद्वयवस्तुसामीप्यमुक्तम् । इदं तु
परमार्थतत्त्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेव
विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९ ॥

इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 'ज्ञानेनाकाशकल्पेन' इत्यादि श्लोकद्वारा उपन्यास किया गया है, आकाशसदृश निरन्तर बोधवान्का—उससे अभिन्न होनेके कारण—वही यह आकाशसदृश ज्ञान कभी अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होता; और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात् वे भी आकाशके समान अचल, अविक्रिय, निरवयव, नित्य, अद्वितीय, असंग, अदृश्य, अग्राह्य और क्षुवा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मान्मतत्त्व ही हैं; जैसा कि ''द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता'' इस श्रुति-से सिद्ध होता है ।

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे
रिहत इस अद्वय परमार्थतत्त्रका
बुद्धने निरूपण नहीं किया; गद्यि
उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और
केवल ज्ञानकी ही कल्पना—ये अद्वय
वस्तुके समीपवर्ती ही विषय कहे हैं;
ताल्पर्य यह है कि इस अद्वैत
परमार्थतत्त्रको तो वेदान्तका ही
विषय जानना चाहिये ॥९९॥

### परमार्थपद-बन्दना

शास्त्रसमाप्ती परमार्थतत्त्व- अत्र शास्त्रकी समाप्ति होनेपर

स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते— परमार्थतत्त्वकी स्तुतिके लिये नमस्कार कहा जाता है—

# दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्।

बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम् ॥१००॥

दुर्दर्श, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको भेदरिहत जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥

दुर्दर्श दुःखेन दर्शनमस्येति ! दुर्दर्शम्, अस्ति नास्तीति चतु-ष्कोटिवर्जितत्वाद्दुर्विज्ञेयमित्य-र्थः । अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेशं महासमुद्रवदक्तप्रज्ञेः, अजं साम्यं विशारदम् , ईटक्पदम-नानात्वं नानात्ववर्जितं बुद्ध्या-वगम्य तद्भृताः सन्तो नमस्कुर्म-स्तस्मै पदाय, अन्यवहार्यमपि व्यवहारगोचरमापाद्य यथावलं यथाशक्तीत्यर्थः ॥ १००॥

जिसका कठिनतासे दर्शन हो सकता है ऐसे दुर्दर्श अर्थात् अस्ति-नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति गम्भीर-मन्दबुद्धियोंके लिये महा-समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा अजन्मा, साम्यरूप (निर्विशेष) और विशुद्ध-ऐसे पदको भेदरहित जान-कर तदूप हो और उस अन्यवहार्य-पदको भी व्यवहारका विषय बना-कर हम उसको यथाबल-यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥

भाष्यकारकर्तृक वन्दना

अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा-

दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं हानेकम्।

## विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धेक्षणानां

प्रणतभयविहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १ ॥

जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीयशक्तिके योगसे जन्म प्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति स्वीकारकी तथा जो नाना प्रकारके विषयरूप धर्मोंको प्रहण करनेवाले मूद्रदृष्टि लोगोंके विचारसे एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागतभयहारी है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

प्रज्ञावैशाखवेधश्चिमितजलिनधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्यं
भूतान्यालोक्य मञ्चान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे।
कारुण्यादुद्दधारामृतिमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतोर्यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि॥२॥

जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक है ऐसे संसारसागरमें जीवोंको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्रके भीतर स्थित इस देवदुर्लभ अमृतको प्राणियोंके कल्याणके लिये निकाला है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु (श्रीगौडपादाचार्य) को मैं उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥२॥

यत्प्रक्षालोकभासा प्रतिहितिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो

मज्जोन्मज्जच घोरे ह्यसकृदुपजनोदन्वित त्रासने मे ।

यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरप्रया ह्यमोघा

तत्पादी पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावनमस्ये॥३॥

जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तः करणका मोहरूप अन्धकार नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें बारम्बार डूबना-उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका आश्रय लेनेवालोंके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होनेवाली है-उन (श्रीगुरुदेवके) भवभयहारी परम पवित्र चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥३॥

### 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य शङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रविवरणेऽलातशान्त्याख्यं चतुर्थं प्रकरणम् ॥ ४ ॥

**₩₩** 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



Marie Could Countries to pain there was !

ž

# शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा <sup>५</sup> सस्तन्भि-

र्व्यशेम देवहितं यदायुः॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

-1>+3e5+<1-

॥ हरिः ॐ तत्सत्॥

श्रीहरिः

# गौडपादीयकारिकानुक्रमणिका

| कारिकाप्रतीकानि          | у    | करणाङ्गः | कारिकाङ्कः   | पृष्ठम् |
|--------------------------|------|----------|--------------|---------|
| अकल्पकमजं ज्ञानम्        |      | ą        | 33           | १५७     |
| अकारो नयते विश्वम्       |      | 8        | २३           | ६०      |
| अजः कल्पितसंवृत्या       |      | 8        | ७४           | 288     |
| अजमनिद्रमस्वप्नम्        | •••  | 3        | ३६           | १६१     |
| अजमनिद्रमस्यप्रम्        | •••  | 8        | 25           | २५०     |
| अजातं जायते यस्मात्      | •••  | 8        | 28           | २१०     |
| अजातस्यैव धर्मस्य        |      | 8        | The state of | १८४     |
| अजातस्यैव भावस्य         | •••  | 3        | २०           | 888     |
| अजातेस्रसतां तेषाम्      | •••• | 8        | ४३           | २२१     |
| अजाद्दै जायते यस्य       | •••  | 8        | १३ .         | 290     |
| अजेष्वजमसंकान्तम्        | •••  | 8        | ९६           | २६५     |
| अजे साम्ये तु ये केचित्  | •••  | 8        | 94           | २६४     |
| अणुमात्रेऽपि वैधर्मे     | 31   | 8        | 90           | २६६     |
| अतो वस्याम्यकार्पण्यम्   | •••  | 3        | २            | ११०     |
| अदीर्घत्वाच कालस्य       | 1    | 2        | 7            | ६९      |
| अद्भयं च द्वयाभासम्      | •••  | 3        | ३०           | १५४     |
| अद्वयं च द्वयाभासम्      |      | 8        | ६२           | २३७     |
| अद्वैतं परमार्थी हि      | •••  | 3        | १८           | १३८     |
| अनादिमायया सुतः          | ***  | 8        | १६           | 86      |
| अनादेरन्तवस्यं च         | •••  | 8        | ३०           | २११     |
| अनिमित्तस्य चित्तस्य     | •••. | 8        | ७७           | २४७     |
| अनिश्चिता यथा रज्जुः     |      | ?        | १७           | 68      |
| अन्तःस्थानात्तु भेदानाम् | •••  | 2        | ٧            | ७१      |
| अन्यथा गृह्वतः स्वप्नः   |      | 8        | १५           | 80      |
| अपूर्वे स्थानिषमी हि     | •••  | 7        | 6            | ७५      |
| अभावश्च रथादीनाम्        | •••  | 3        | 3            | 90      |

## [ 2 ]

| कारिकाप्रतीकानि            | - 17    | प्रकरणाङ्कः | कारिकाङ्कः | पृष्ठम्           |
|----------------------------|---------|-------------|------------|-------------------|
| अभूताभिनिवेशाद्धि          | •••     | 8           | ७९         | 288               |
| अभूताभिनिवेशोऽस्ति         | • • • • | 8           | ७५         | २४५               |
| अमात्रोऽनन्तमात्रश्च       | •••     | 8           | 25         | ६५                |
| अलब्धावरणाः सर्वे          | • • •   | 8           | 96         | २६७               |
| अलाते स्पन्दमाने वै        |         | 8           | ४९         | २२७               |
| अवस्त्वनुपलम्भं च          | •••     | 8           | 66         | २५७               |
| अव्यक्ता एव येऽन्तस्त      |         | २           | १५         | ८२                |
| अशक्तिरपरिज्ञानम्          | •••     | 8           | 99         | १९४               |
| असजागरिते दृष्ट्वा         |         | 8           | ₹9         | २१७               |
| असतो मायया जन्म            | •••     | ą           | २८         | १५३               |
| अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति |         | 8           | ८३         | <b>३५</b> १       |
| अस्पन्दमानमलातम्           |         | 8           | 86         | २२६               |
| अस्पर्शयोगो वै नाम         | •••     | ą           | 39         | १६७               |
| अस्पर्शयोगो यै नाम         |         | 8           | २          | 860               |
| आत्मसत्यानुत्रोधेन         | ••      | ą           | ३२         | १५६               |
| आत्मा ह्याकाशवजीवैः        |         | ą           | ₹          | ११२               |
| आदायन्ते च यन्नास्ति       | •••     | 8           | 38         | २१२               |
| आदावन्ते च यन्नास्ति       |         | २           | E TIME     | ७२                |
| आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव      | •••     | 8           | 97         | २६१               |
| आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः    | •••     | 8           | ९३         | २६२               |
| आश्रमास्त्रिविधा हीन॰      | •••     | 3           | १६         | १३५               |
| इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः |         | ?           | 6          | 38                |
| उत्पादस्याप्रसिद्धत्यात्   |         | 8           | 36         | २१६               |
| उत्सेक उदधेर्यद्वत्        |         | 3           | ४१         | १६९               |
| उपलम्भात्समाचारात्         |         | 8           | ४२         | २२०               |
| उपलम्भात्समाचारात्         | *       | 8           | 88         | २२३               |
| उपायेन निग्हीयात्          | •••     | ą           | ४२         | १७०               |
| उपासनाश्रितो धर्मः         | •••     | 3           | 8          | १०८               |
| उभयोरिप वैतथ्यम्           | •••     | २           | 88         | 50                |
| उमे ह्यन्योन्यदृश्ये ते    | •••     | 8           | ६७         | २३९               |
| ऋजुवकादिकाभासम्            | •••     | 8           | 80         | २२ <b>६</b><br>९१ |
| एतैरेषोऽपृथग्भावैः         | •••     | 4           | \$0<br>6V  | 230               |
| एवं न चित्तजा धर्माः       |         | 8           | , 48       | 113               |

## [ ३ ]

| कारिकाप्रतीकानि             | N III | करणाङ्घः | कारिकाङ्कः | पृष्ठम् |
|-----------------------------|-------|----------|------------|---------|
| एवं न जायते चित्तम्         | •••   | 8        | ४६         | २२५     |
| ओङ्कारं पादशो विद्यात्      |       | 8        | २४         | ६२      |
| कल्पयत्यात्मनात्मानम्       |       | २        | १२         | ७९      |
| कारणं यस्य वै कार्यम्       | •••   | 8        | 88         | १८८     |
| कारणाद्यसन्यत्यम्           | •••   | 8        | १२         | १८९     |
| कार्यकारणबद्धी तौ           | •••   | 8        | 88         | , 83    |
| काल इति कालविदः             | •••   | २        | २४         | 66      |
| कोट्यश्चतस्र एतास्तु        | •••   | 8        | 28         | २५३     |
| क्रमते न हि बुद्धस्य        | •••   | 8        | 99         | २६८     |
| ख्याप्यमानामजातिं तैः       | •••   | 8        | ų          | १८३     |
| <b>ग्रहणाजागरितवत्</b>      | •••   | 8        | ₹७         | २१५     |
| प्रहो न तत्र नोत्सर्गः      | •••   | 3        | ३८         | १६५     |
| घटादिषु प्रलीनेषु           | •••   | 3        | 8          | ११३     |
| चरञ्जागरिते जाप्रत्         | •••   | 8        | ६५ (       | २३८     |
| चित्तं न संस्पृशत्यर्थम्    | •••   | 8        | २६         | २०६     |
| चित्तकाला हि येऽन्तस्तु     | •••   | 2        | १४         | 68      |
| चित्तस्पन्दितमेवेदम्        | ***   | 8        | ७२         | २४२     |
| जरामरणनिर्मुक्ताः           | •••   | 8        | १०         | 864     |
| जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते ।    |       | 8        | ६६         | २३८     |
| जाप्रद्वृत्ताविप त्वन्तः    | •••   | 2        | 20         | 99      |
| जात्याभासं चलाभासम्         | •••   | 8        | 84         | 778     |
| जीवं कल्पयते पूर्वम्        | •••   | 2        | १६         | ८३      |
| जीवात्मनोः पृथक्तवं यत्     | •••   | ą        | 88         | १२८     |
| जीवात्मनोरनन्यत्वम्         | •••   | 3        | 83         | १२७     |
| ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये    | •••   | 8        | 68         | BO HARL |
| ज्ञानेनाकाशकल्पेन           |       | 8        | 6          | 746     |
| तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा | •••   | 2        | 36         | 208     |
| तसादेवं विदित्वैनम्         |       | 2        | २८<br>३६   | १०६     |
| तस्मान्न जायते चित्तम्      |       | * *      | २८         | १०४     |
| तैजसस्योत्विषशाने           | •••   | . 8      | <b>२०</b>  | 308     |
| त्रिषु धामसु यस्तुल्यम्     | •••   | 8        | 22         | 46      |
|                             |       |          | 1 1000     | 49      |

| कारिकाप्रतीकानि                | प्रकरणाङ्कः | कारिकाङ्कः पृष्ठम्   |
|--------------------------------|-------------|----------------------|
| त्रिषु धामसु यद्भोज्यम्        | 4 6         | ५ २६                 |
| दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः         | > 8         | 2 20 20              |
| दुःखं सर्वमनुस्मृत्य           | 3           | ४३ १७१               |
| दुर्दर्शमतिगम्भीरम्            | 8           | the second back have |
| द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यात् | 8           | ७० २७०<br>५३ २३०     |
| द्रयोर्द्रयोर्मधुज्ञाने        | ) ą         | १२ १२६               |
| द्वैतस्याग्रहण तुल्यम्         | 8           | १३ ४५                |
| धर्मा य इति जायन्ते            | 8           | ५८ २३४               |
| न कश्चिजायते जीयः              | ś           | ४८ १७५               |
| न कश्चिजायते जीवः              | 8           | ७१ २४१               |
| न निरोधो न चोत्पत्तिः          | 8 5         | ३२ ९४                |
| न निर्गता अलातात्ते .          | 8           | ५० विस्ति १२८        |
| न निर्गतास्ते विज्ञानात्       | 8           | ५२ २२९               |
| न भवत्यमृतं मर्त्यम्           | ş           | 28 888               |
| न भवत्यमृतं मत्र्यम्           | 8           | ७ १८४                |
| न युक्तं दर्शनं गत्वा          | 8           | ३४ २१३               |
| नाकाशस्य घटाकाशः               | } }         | ७ १२१                |
| नाजेषु सर्वधर्मेषु             | 8           | ६० २३६               |
| नात्मभावेन नानेदम्             | 9           | ३४ १०१               |
| नात्मानं न परं चैव             | 3 6         | १२ ४४                |
| नास्त्यसद्धेतुकमसत्            | 2 8         | ४० २१८               |
| नास्वादयेत्सुखं तत्र           | 6 \$        | ४५ १७२               |
| निःस्तुतिर्निर्नमस्कारः        | 5           | ३७ १०४               |
| निगृहीतस्य मनसः                | : 3         | ३४ १५९               |
| निमित्तं न सदा चित्तम्         | 8           | २७ २०७               |
| निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य         | 8           | ८० २४९               |
| निवृत्तेः सर्वदुःखानाम्        | 6           | १० ४२                |
| निश्चितायां यथा रज्ज्वाम्      | = 2         | १८ का का अ           |
| नेह नानेति चाम्रायात्          | * \$        | . २४ १४५             |
| पञ्चिवंशक इत्येके              | 6 5         | २६ लाखा ८९           |
| पादा इति पादविदः               | 4           | २१ किया सामा ८७      |
| पूर्वापरापरिज्ञानम् 🥬          | 8           | २११ कि किस स्थाप     |

| कारिकाप्रतीकानि               | प्रकरणाङ्कः | कारिकाङ्गः | <b>पृष्ठम्</b> |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः        | 8           | 98         | २६०            |
| प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्     | 8           | २४         | २०२            |
| प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्     | 8           | २५         | 208            |
| प्रणवं हीश्वरं विद्यात्       | 8           | 26         | ६५             |
| प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म          | 8           | े २६       | ६३             |
| प्रपञ्चो यदि विद्येत          | 8           | १७         | 40             |
| प्रभवः सर्वभावानाम्           | 8           | Ę          | २७             |
| प्राण इति प्राणविदः           | २           | 20         | 20             |
| प्राणादिभिरनन्तैश्च           | ٠٠٠ ۶       | 29         | ८६             |
| प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नाम् | 8           | 64         | २५३            |
| फलादुत्पद्यमानः सन्           | 8           | १७         | १९३            |
| बहिःप्रज्ञो विभुविश्वः        | 6           | 2          | 28             |
| बीजाङ्कराख्यो हंशन्तः         | 8           | २०         | . १९६          |
| बुद्ध्वा निमित्ततां सत्याम्   | 8           | 96         | 286            |
| भावैरसद्भिरेवायम्             | ٠٠٠ ۶       | ३३         | 200            |
| भ्तं न जायते किञ्चित्         | 8           | 8          | १८२            |
| भ्ततोऽभूततो वापि              | \$          | २३ व्यक्त  | 888            |
| भूतस्य जातिमिच्छन्ति          | 8           | व् वर्ष    | १८१            |
| भोगार्थे सृष्टिरित्यन्ये      | 6           | 9          | F 1 1 3 8      |
| मकारभावे प्राज्ञस्य           | 8           | 28         | 49             |
| मन इति मनोविदः                | ٠٠٠ ۶       | २५ ज्यावस  | 68             |
| मनसो निप्रहायत्तम्            | \$          | yo and     | १६८            |
| मनोदृश्यमिदं द्वैतम्          | \$          | 38         | १५५            |
| मरणे सम्भवे चैव               | \$          | 9          | १२४            |
| मायया भिद्यते ह्येतत्         | \$          | १९         | १३९            |
| मित्राद्यैः सह संमन्त्रय      | 8           | ३५ करा     | २१३            |
| मुलोहविस्फुलिङ्गाचैः          | ś           | 24 -1133   | १३२            |
| यं भावं दर्शयेद्यस्य          | 5           | 29         |                |
| यथा निर्मितको जीवः            | 8 8         | 900        |                |
| यथा भवति बालानाम्             | 9 \$        | 6          | १२२            |
| यथा मायामयाद्वीजात्           | 8           | 49         | २३५            |
| यथा मायामयो जीवः              | * *         | <b>ξ</b> 9 | 288            |
|                               |             |            | 101            |

| कारिकाप्रतीकानि             | प्रव | तरणाङ्कः | कारिकाङ्गः | <b>पृष्ठम्</b>   |
|-----------------------------|------|----------|------------|------------------|
| यथा स्वप्नमयो जीवः          | •••  | 8        | ६८         | 280              |
| यथा स्वप्ने द्वयाभासम्      | •••  | ą        | २९         | १५३              |
| यथा स्वप्ने द्वयाभासम्      | •••  | ٧        | ६१         | २३६              |
| यथैकस्मिन्घटाकाशे           | •••  | 3        | 4          | 818              |
| यदा न लभते हेत्न्           | •••  | 8        | ७६         | २४५              |
| यदा न ब्रीयते चित्तम्       | •••  | 3        | ४६         | १७३              |
| यदि हेतोः फलात्सिद्धिः      | •••  | 8        | 86         | 868              |
| यावद्धेतुफलावेशः            | •••  | 8        | ५६         | २३२              |
| यावद्धेतुफलावेशः            | •••  | 8        | 44         | २३१              |
| युञ्जीत प्रणवे चेतः         | •••  | 8        | २५         | ६३               |
| योऽस्ति कल्पितसंवृत्या      |      | 8        | ७३         | २४३              |
| रसादयो हि ये कोशाः          | •••  | 3        | 88         | १२५              |
| रूपकार्यसमाख्याश्च          | •••  | 3        | Ę          | १२०              |
| लये सम्बोधयेचित्तम्         | •••  | ą        | 88         | १७१              |
| लीयते हि सुपुप्ते तत्       | •••  | ą        | ३५         | १६०              |
| लोकाँछोकविदः प्राहुः        | •••  | 2        | २७         | 29               |
| विकरोत्यपरान्भावान्         | •••  | २        | १३         | ७९.              |
| विकल्पो विनिवर्तेत          |      | 8        | 28         | 48               |
| विज्ञाने स्पन्दमाने वै      |      | 8        | ५१         | २२८              |
| विपर्यासाद्यथा जाग्रत्      |      | 8        | 88         | 788              |
| विप्राणां विनयो होषः        | •••  | 8        | ८६         | 248              |
| विभूतिं प्रसवं त्वन्ये      | •••  | 8        | 9          | 28               |
| विश्वस्यात्वविवक्षायाम्     | •••  | 8        | 88         | 40               |
| विश्वो हि स्थूलभुङ् नित्यम् | •••  | 8        | 3          | २६               |
| वीतरागभयको धैः              | •••  | 7        | ३५         | १०३              |
| वेदा इति वेदविदः            | •••  | 2        | २२         | 23               |
| वैतथ्यं सर्वभावानाम्        | •••  | 2        | 8          | <b>६७</b><br>२६३ |
| वैशारद्यं तु वै नास्ति      | •••  | 8        | 68         | १५०              |
| स एष नेति नेतीति            | •••  | 3        | र६         | १२४              |
| संघाताः स्वप्नबत्सर्वे      | •••  | 3        | १०         | 888              |
| सम्भवे हेतुफलयोः            | •••  | 8        | १६         | 526              |
| सम्भूतेरपवादाच              | •••  | 3        | २५         | 780              |

## [ 9 ]

| कारिकाप्रतीकानि                                   |     | प्रकरणाङ्कः | कारिकाङ्कः | पृष्ठम्     |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------|
| संवृत्या जायते सर्वम्                             |     | 8           | ५७         | २३३         |
| सतो हि मायया जन्म                                 | ••• | 3           | २७         | १५१         |
| सप्रयोजनता तेषाम्                                 | ••• | 7           | O          | ७३          |
| सप्रयोजनता तेषाम्                                 | ••• | 8           | 32         | २१३         |
| सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः                            | ••• | 8           | २७         | ६४          |
| सर्वाभिलापविगतः                                   | ••• | 3           | ३७         | १६३         |
| सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने                          | ••• | 8           | 33         | २१२         |
| सवस्तु सोपलम्भं च                                 | ••• | 8           | 20         | २५६         |
| सांसिद्धिको स्वाभाविकी                            | ••• | 8           | ARM DO     | १८५         |
| सुखमात्रियते नित्यम्                              |     | 8           | <b>८</b> २ | <b>२५</b> ० |
| सूक्षम इति सूक्ष्मविदः                            | ••• | २           | २३         | 66          |
| सृष्टिरिति सृष्टिविदः                             |     | 2           | २८         | 68          |
| स्थूलं तर्पयते विश्वम्                            | ••• | 2           | 8          | २६          |
| स्वतो वा परतो वापि                                | ••• | 8           | , २२       | 888         |
| स्वप्रजागरितस्थाने                                | ••• | ?           | 4          | ७१          |
| स्वमद्दिचत्तदृश्यास्ते                            | ••• | **          | ६४         | २३८         |
| स्वप्रद्यम्य चरन्स्वप्ने                          | ••• | 8           | . ६३       | २३७         |
| स्यमनिद्रायुतावाद्यौ                              | ••• | . 8         | 88         | ४६          |
| स्वप्रमाये यथा दृष्टे                             | ••• | 2           | 38         | प्रम निष्   |
| स्वमवृत्ताविप त्वन्तः                             | ••• | 2           | 9          | ७६          |
| स्वप्ने चावस्तुकः कायः                            | ••• | *           | ३६         | 288         |
| स्वभावेनामृतो यस्य                                | ••• | ₹           | 99         | १४२         |
| स्वभावेनामृतो यस्य                                | ••• | 8           | 6          | १८४         |
| स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु                            | ••• | 3           | 80         | १३७         |
| स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम्<br>हेतोरादिः फलं येषाम् | ••• | ३           | 80         | १७४         |
| हेतोरादिः फलं येषाम्                              |     | 8           | 48         | 888         |
| हेतुर्न जायतेऽनादेः                               | ••• | *           | १५         | १९२         |
| <b>हेय</b> श्चेयाप्यपाक्यानि                      | ••• | 8           | २३         | २०१         |
|                                                   |     |             | 90         | २५९         |



### ग्रन्थाकारमें उपलब्ध

## 'कल्याण' के पुराने, अति उपयोगी पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क

शिवाङ्क (सचित्र) [वर्ष ८, सन् १९३४ ई०]—इसमें शिवतत्त्व तथा शिव-मिहमापर विशद विवेचनसिहत शिवार्चन, पूजन, व्रत एवं उपासनापर तात्त्विक और ज्ञानप्रद मार्ग-दर्शन करानेवाली मूल्यवान् अध्ययन-सामग्री है। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंका सचित्र परिचय तथा भारतके सुप्रसिद्ध शैव-तीर्थोंका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण (पठनीय) विषय हैं।

शक्ति-अङ्क (सचित्र) [वर्ष ९, सन् १९३५ ई०]—इसमें परब्रह्म परमात्माके आद्याशक्ति-स्वरूपका तात्त्विक विवेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शाक्त-भक्तों और साधकोंके प्रेरणादायी जीवन-चरित्र तथा उनकी उपासना-पद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है। इसके अतिरिक्त भारतके सुप्रसिद्ध शक्ति-पीठों तथा प्राचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिग्दर्शन भी इसकी उल्लेखनीय विषय-वस्तुके महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं।

योगाङ्क (सचित्र) [वर्ष १०, सन् १९३६ ई०]—इसमें योगकी व्याख्या तथा योगका स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियों एवं अङ्ग-उपाङ्गोंपर विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। साथ ही अनेक योग-सिद्ध महात्माओं और योग-साधकोंके जीवन-चिरत्र तथा साधना-पद्धतियोंपर इसमें रोचक, ज्ञानप्रद वर्णन हैं। सारांशत: यह विशेषाङ्क सर्वसाधारण जनोंको योगके कल्याणकारी (अवदानों) और योग-सिद्धियोंके चमत्कारी प्रभावोंकी ओर आकृष्ट कर 'योग'के सर्वमान्य महत्त्वसे परिचय कराता है।

संत-अङ्क (सचित्र) [वर्ष १२, सन् १९३८ ई०] संतोंकी महिमासे मण्डित, उनकी शिक्षाओं-उपदेशों और प्रेरणाओं से पूरित यह 'संत-अङ्क' नित्य पठनीय और सर्वदा सेवनीय है। इसमें उच्चकोटिके अनेक संतों—प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ विदेशी भगविद्वश्वासी महापुरुषों तथा त्यागी-वैरागी महात्माओं के ऐसे आदर्श जीवन-चिरत्र हैं, जो पारमार्थिक गतिविधियों के लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों एवं त्याग-वैराग्यपूर्ण तपस्वी जीवन-शैलीको उजागर करके उनके पारमार्थिक आदर्श, जीवन-पूल्यों को रेखाङ्कित करते हैं। और, किसीको भी उनके पद-चिन्हों पर चलनेकी सत्प्रेरणा दे सकते हैं।

साधनाङ्क (सचित्र) [वर्ष १५, सन् १९४१ ई०]—यह अङ्क उच्चकोटिके विचारकों, वीतराग महात्माओं, एकनिष्ठ साधकों एवं विद्वान् मनीषियोंके साधनोपयोगी अनुभूत विचारों और उनके साधनापरक बहुमूल्य मार्ग-दर्शनसे ओतप्रोत होनेसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें साधना-तत्त्व, साधनाके विभिन्न स्वरूप—ईश्वरोपासना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक कल्याणकारी साधनों और उनके अङ्ग-उपाङ्गोंका शास्त्रीय विवेचन है। अतः सभीके लिये विशेषतः आत्मकल्याणकामी पुरुषोंके लिये यह उत्तमोत्तम दिशा-निर्देशक है।

संक्षिप्त महाभारत (सचित्र—दो खण्डोंमें) [वर्ष १७, सन् १९४३ ई०]—धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके महान् उपदेशों एवं प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं के उल्लेखसिहत इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, अध्यात्म, राजनीति, कूटनीति आदि मानव-जीवनके उपयोगी विषयों का विशद वर्णन और विवेचन है। महाभारतकी अत्यधिक महिमा और अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों के समावेशके कारण इसे शास्त्रों में 'पञ्चम वेद' और विद्वत्समाजमें भारतीय ज्ञानका 'विश्वकोश' कहा गया है।

संक्षिप्त पद्मपुराण (सचित्र) [वर्ष १९, सन् १९४५ ई०]—इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) भगवान् विष्णुके माहात्म्यके साथ भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चिरत्रों एवं उनके परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान् शिवकी मिहमाके साथ इसमें श्रीअयोध्या, श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें शालग्रामके स्वरूप और उनकी मिहमा, तुलसीवृक्षकी मिहमा, भगवत्राम-कीर्तन एवं भगवती गङ्गाकी मिहमासिहत, यमुना-स्नान, तीर्थ, व्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमें भी विस्तृत चर्चा है।

संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क (सचित्र) [वर्ष २१, सन् १९४७ ई०]—आत्म-कल्याणकारी महान् साधनों, उपदेशों और आदर्श चिरत्रोंसिहत इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवी-माहात्म्य (श्रीदुर्गासप्तशती), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्भक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक गम्भीर, रोचक विषयोंका वर्णन (इन दो संयुक्त पुराणोंमें) है। कल्याणकामी पुरुषोंके लिये इनका अनुशीलन लाभप्रद है।

नारी-अङ्क (सचित्र) [वर्ष २२, सन् १९४८ ई०]—इसमें भारतकी महान् नारियों के प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा और उनका भारतीय आदर्शीचित समाधान है। इसके साथ ही विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान् महिला-रब्रोंक जीवन-परिचय और जीवनादर्शी पर मूल्यवान् प्रेरक-सामग्री इसके उल्लेखनीय विषय हैं। माता-बहनों और देवियों सहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है।

हिन्दू-संस्कृति-अङ्क (सचित्र) [वर्ष २४, सन् १९५० ई०]—भारतीय संस्कृति—विशेषतः हिन्दू- धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शोपर प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद् (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिक उपासकों, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और मूल्यवान् दिशा-निर्देशक है।

संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क (सचित्र) [वर्ष २५, सन् १९५१ ई०]—इसमें भगवान् शिवकी महिमा, सती-चिरत्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श चिरत्र भी इसमें वर्णित हैं। शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व-वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं।

भक्तचरिताङ्क (सचित्र) [वर्ष २६, सन् १९५२ ई०]—इसमें भगवद्विश्वासको बढ़ानेवाले अनेकों भगवद्धकों, ईश्वरोपासकों और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण भावोंको ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास और प्रेमानन्द बढ़ानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे अवश्य ही नित्य पठनीय हैं।

बालक-अङ्क (सचित्र) [वर्ष २७, सन् १९५३ ई०]—यह अङ्क बालकोंसे सम्बन्धित सभी उपयोगी विषयोंका बृहद् संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी—विशेषतः बालकोंके लिये आदर्श मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान् बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात आदर्श बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं इसके बालोचित आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं।

सत्कथा-अङ्क (सचित्र) [वर्ष ३०, सन् १९५६ ई]—जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, नीति, सदाचार और शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओं का यह वृहत् संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और इसकी कल्याणकारी बातें हृदयङ्गम करने लायक, सर्वदा अनुकरणीय हैं।

तीर्थाङ्क (सचित्र) [वर्ष ३१, सन् १९५७ ई०]—इस अङ्कमें तीर्थोंकी महिमा, उनका स्वरूप, वर्तमान स्थित एवं तीर्थ-सेवनके महत्त्वपर उत्कृष्ट मार्ग-दर्शन—अध्ययनका विषय है। इसमें देव-पूजन-विधिसहित, तीर्थोंमें पालन करनेयोग्य तथा त्यागनेयोग्य उपयोगी बातोंका भी उल्लेख है। अत: भारतके प्राय: समस्त तीर्थोंका अनुसंधानात्मक ज्ञान करानेवाला यह एक ऐसा संकलन है जो सभी तीर्थाटन-प्रेमियोंके लिये महत्त्वपूर्ण मार्ग-दर्शक (गाइड) हो सकता है।

संक्षिप्त श्रीमदेवीभागवत (सचित्र) [वर्ष ३४, सन् १९६० ई०]—इसमें पराशक्ति भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, महिमा आदिके तात्त्विक विवेचनसहित श्रीमदेवीकी लीला-कथाओंका सरस एवं कल्याणकारी वर्णन है। श्रीमदेवीभागवतके विविध, विचित्र कथा-प्रसंगोंके रोचक और ज्ञानप्रद उल्लेखके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विधि एवं उपासनापर इसमें महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। अतः साधनाकी दृष्टिसे यह अत्यन्त उपादेय और अनुशीलनयोग्य है।

संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क (सचित्र) [वर्ष ३५, सन् १९६१ ई०]—योगवासिष्ठके इस संक्षिप्त रूपान्तरमें जगत्की असत्ता और परमात्मसत्ताका प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके निरूपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग-वैराग्ययुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदिपर सूक्ष्म विवेचन है। कल्याणकामी साधकोंके लिये इसका अनुशीलन उपादेय है।

संक्षिप्त शिवपुराण (सचित्र) [वर्ष ३६, सन् १९६२ ई०]—सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह संक्षिप्त अनुवाद परात्पर परमेश्वर शिवके कल्याणमय स्वरूप-विवेचन, तत्त्व-रहस्य, मिहमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसकी कथाएँ अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसमें भगवान् शिवकी पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्ण स्तोत्रोंका उपयोगी संकलन भी है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क (सचित्र) [वर्ष ३७, सन् १९६३ ई०]—इसमें भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी अभित्रस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ, गोलोक-लीला तथा अवतार-लीलाका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान् देवताओंको एकरूपता, मिहमा तथा उनकी साधना-उपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है। इसकी कथाएँ रोचक, बड़ी मधुर, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। यह वैष्णवपुराणका साररूप कहा जाता है। उपयोगी अनुष्ठेय सामग्रीके रूपमें इसमें अनेक स्तोत्र, मन्त्र, कवच आदि भी दिये गये हैं।

परलोक और पुनर्जन्माङ्क (सचित्र) [वर्ष ४३, सन् १९६९ ई०]—मनुष्यमात्रको मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्जल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुभ प्रेरणाके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके रहस्यों और सिद्धान्तोंपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आत्म-कल्याणकामी पुरुषों तथा साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है।

श्रीहनुमान-अङ्क (सचित्र) [वर्ष ४९, सन् १९७५ ई०]—इसमें श्रीहनुमान्जीका आद्योपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामभक्तिके प्रतापसे सदा अमर बने रहकर उनके द्वारा किये गये क्रिया-कलापोंका तात्त्विक और प्रामाणिक एवं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमान्जीको प्रसन्न करनेवाले विविध स्तोत्र, ध्यान एवं पूजन-विधियाँ आदि साधनोपयोगी बहुमूल्य सामग्रीका भी इसमें उपयोगी संकलन है। अत: साधकोंके लिये यह उपादेय है।

शिवोपासनाङ्क (सचित्र) [वर्ष ६७, सन् १९९३ ई०]—इसमें शिवतत्त्व एवं शिवोपासनापर तथ्यपूर्ण विवेचनके साथ, भगवान् विष्णुकी शिवोपासना, जगन्माता लक्ष्मीकी शिव-निष्ठा, भगवान् नृसिंहकी शिव-भक्ति और महिष विसष्ठ, दुर्वासा, लोमश, महामुनि गर्ग तथा महिष वाल्मीकि आदिकी शिवशरणागित एवं भक्ति-विषयक सुन्दर आख्यान हैं तथा सुप्रसिद्ध शैव-तीथीं एवं द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंके वर्णनसिहत इसमें भारतके एवं विश्वके सुविख्यात शिवालयों (शिव-मन्दिरों) का सचित्र वर्णन भी उपलब्ध है। अनेकों शिवभक्तों और उपासकोंके रोचक, शिक्षाप्रद चित्र इसके उल्लेखनीय आकर्षण हैं।

the Vigor assessment for the property of the The street property of the state of the stat tunyak penje (a) sa a sa a del ( pel sa panti peli s market and the state of the sta rank . A regular completion of the first of engine the one has supplied the state of the contract of the full tits at the next of this was failed a special office of the same company A Second Free of Specific and the second sec अव-१००१ पार माहित्सी वित्र-पार्ट और पर महित्र प्राप्त की पर प्राप्त पर वर्ष प्रकार प्रमुक्त कार्यक का विकास का और विकास पुरा आवता है। ्रातिक साथ-जानी एवं द्वादम जीतितीक्षीक बन्तवादित सामके पत्र निवदके तथा the state of the s and the course of the state of The second second second second

